# श्रीदेवेन्द्रसूरि-विरचितः≕

'षडशीति'-श्रपरनामक---

# चौथा कर्मग्रन्थ।

पं० सुखलालजी-कृत-हिन्दी-त्र नुवाद श्रोर टीका-टिप्पणी श्रादि-सहित।

श्रीत्रात्मानन्द्-जैन-पुस्तक-प्रचारक-मण्डल, रोशनमुहल्ला, भागरा द्वारा प्रकाशित।

श्रीलदमीनारायण प्रेम काशीमें मुद्रिन।

बीर म० २४४८, विक्रम म० १६७८ } श्रात्म म० २७ शक म० १८४३, ईम्बी म० १६२२

#### प्रकाशक— भीम्रात्मानम्द-जैन-पुस्तक-प्रचारक-मण्डल गोशनमुद्दृष्टा, श्रागरा ।

सुद्रक— गखपति कृष्ण गुर्जर श्रीलच्मीनागयण प्रेस, जतनबड, काशी । १४–२२

# विपयानुक्रमणिका ।

| <u> </u>                        |            |     |    |         |
|---------------------------------|------------|-----|----|---------|
| निपय ।                          |            |     |    | वृष्ठ । |
| महल और विषय                     |            |     |    | 9       |
| जीवस्थान भावि विषयाकी व्या      | स्याः      | *** |    | 9       |
| विषयोंके क्रमका अभिवाय          | <b>\71</b> | •   |    |         |
|                                 | ٠          | ••• | •• | ی       |
| [१] जीवस्यान-मधिकार             | •          |     |    | 8       |
| जीवस्थान .                      |            |     |    | 3       |
| जीवस्थानीमें गुगुस्थान          |            | ••  |    | , ,     |
| जीवस्थानोंमें योग               |            | ••  |    | •       |
| जीवस्थानीमें उपयोग              |            | ••  | •  | १प्र    |
| जीवस्थानीमें लेश्वा-वन्ध ग्रादि | •          |     |    | २०      |
|                                 |            | •   |    | -8      |
| मयमाधिकारके परिशिष्ट            | •          | *** |    | 35      |
| परिशिष्ट "क"                    |            | •   |    | 33      |
| परिशिष्ट "ग्र"                  |            |     |    | 38      |
| परिशिष्ट "ग"                    |            | •   |    | ३⊭      |
| परिशिष्ट "घ" .                  |            | ••  |    | ೪೦      |
| परिशिष्ट "ऋ"                    |            |     |    | ૪રૂ     |
| परिशिष्ट "छु"                   |            |     |    | ยน      |
|                                 |            | ••• |    | •       |
| [२] मार्गेणास्थान-मधिकार        |            | ••  | •• | 80      |
| मार्गवाके मूल मेव               |            |     |    | 80      |
| मार्गणाञ्जीकी व्याक्या          |            |     |    | 83      |
| मार्गेणास्थानके ब्रवान्तर भेद   |            |     | _  | 48      |
|                                 |            |     |    |         |

| विषय                             |           |     |     | पृष्ठ |
|----------------------------------|-----------|-----|-----|-------|
| गतिमार्गणाके भेदौंका स्वरूप      |           |     | ••  | 46    |
| इन्द्रियमार्गणाके भेदोंका स्वकप  | •         |     | •   | पुर   |
| कायमार्गणाके भेदोंका स्वरूप      | •••       | •   | ••• | પુર   |
| योगमार्गणाके भेदोंका स्वरूप      |           | ••  | ••  | प्र   |
| वेदमार्गणाके भेदीका स्वकप        | ••        |     | 4   | ¥\$   |
| कषायमार्गणाके भेदोंका स्वका      | •         | •   |     | पुप   |
| ज्ञानमार्गणाके भेदोंका स्वरूप    |           |     |     | પુદ્  |
| संयममार्गेणाके भेदोंका स्वरूप    | •         | •   |     | પ્ર   |
| दर्शनमार्गणाके भेदोंका स्वरूप    |           | •   | •   | ६२    |
| लेश्यामार्गणाके भेदीका स्वरूप    |           | •   |     | ६३    |
| भव्यत्वमार्गणाके भेदोंका स्वरूप  |           | ••  | •   | ६५    |
| सम्यक्त्यमार्गणाके मेदीका स्वरूप |           | -   | ••  | ह्य   |
| संझीमार्गणाके भेदीका स्वरूप      | •         |     |     | ६७    |
| मार्गणात्रोमें जीवस्थान          |           | • • |     | £=    |
| ब्राहारमार्गणाके भेदोंका स्वरूप  | •         | •   | •   | ६=    |
| मार्गणाभीमें गुण्स्थान           |           | ••  | •   | 20    |
| मार्गणाञ्जीमें योग               | <b>'.</b> |     |     | 50    |
| मनोयोगके भेदांका स्वरूप          | •         |     |     | 80    |
| वचनयोगके भेदींका स्वक्रप         |           | • • | ••• | 88    |
| काययोगके भेदांका स्वक्रप         | ••        |     | •   | 82    |
| मार्गणाश्रोमें योगका विचार       | •         |     | •   | 28    |
| मार्गणाश्रीमें उपयोग             | ••        |     |     | १०५   |
| मार्गुणाश्रीमें लेश्या           | •         | ••  | •   | ११४   |
| मार्गेणाश्रीका श्रहप-बहुत्व .    | •••       | ••• | ••  | ११५   |
| गतिमार्गेणाका भ्रत्य-बहुत्व      | - 1       | **  | •   | `११५  |
|                                  |           |     |     |       |

| विषय                             | 1       |            |          |                    | पृष्ठ       |  |
|----------------------------------|---------|------------|----------|--------------------|-------------|--|
| • इन्द्रिय और काय-मार्गणा        | का श्रह | प-बदुत्व   |          |                    | १५२         |  |
| योग और वेद-मार्गणाका अल्प बहुत्व |         |            |          |                    |             |  |
| कषाय, ज्ञान, संयम और             | दर्शन-म | रार्गेणाका |          | द्व                | १२५         |  |
| लेश्या आदि पाँच मार्गण           | ार्झीका | ऋल्प-बर्   | हुत्व    |                    | १२=         |  |
| द्वितीयाधिकारके परिशिष्ट         |         |            |          |                    | १३४         |  |
| परिशिष्ट "ज"                     | ••      | •          | •        |                    | १३४         |  |
| परिशिष्ट "क"                     | •••     | ••         |          |                    | १३६         |  |
| परिशिष्ट "ट" .                   |         |            |          | •••                | १४१         |  |
| परिशिष्ट "ठ"                     | •••     | •••        |          |                    | १४३         |  |
| परिशिष्ट "ड"                     | •••     | •••        | •••      | ••                 | १४६         |  |
| परिशिष्ट "ढ"                     | •••     | ••         | •••      | ••                 | 185         |  |
| परिशिष्ट "त"                     | ••      |            |          | •••                | 848         |  |
| परिशिष्ट "ध"                     | ••      | •          | ••       |                    | १५४         |  |
| परिशिष्ट "द"                     | •••     |            |          |                    | १५५         |  |
| परिशिष्ट "घ"                     | •••     |            | ••       | ••                 | १५७         |  |
| [३] गुणस्थानाधिकार               | •••     | ••         | ••       |                    | १६१         |  |
| गुणस्थानीमें जीवस्थान            | •       |            |          | ••                 | १६१         |  |
| गुणस्थानीमं योग                  | •       |            |          | ••                 | १६३         |  |
| गुणस्थानीमें उपयोग               | ••      | ••         |          |                    | १६७         |  |
| सिद्धान्तके कुछ मन्तन्य          |         | •••        | •        | ••                 | <b>१६</b> = |  |
| गुणस्थानीमें सेश्या तथा          | बन्ध-हे | तु         | ••       | •••                | १७२         |  |
| बन्ध-हेतुआँके उत्तरभेद           |         |            | ने मुल ब | म्ध <b>ःहेतु</b> ् | रेज्य       |  |
| एक सौ बीस प्रकृतियोंके           |         |            |          |                    | 305         |  |
| •                                |         |            |          |                    |             |  |

|              |                                           |                                                                      |       | पृष्ट |
|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| हेतुऑव       | हा सामान                                  | य तथा                                                                | विशेष | 4.0   |
|              | ***                                       | ••                                                                   |       | र⊏१   |
| •            |                                           | ••                                                                   | •     | १=७   |
| उदय          | •                                         |                                                                      |       | 3=1   |
|              |                                           | ••                                                                   | •••   | 180   |
| •••          | •••                                       | •••                                                                  | •••   | 588   |
| ••           | ••                                        | •••                                                                  | •••   | १६६   |
| त्रादि       | श्रजीव द्र                                | व्योंके भ                                                            | व     | २०४   |
| •••          |                                           |                                                                      | •••   | २०६   |
| -            | •                                         | •••                                                                  | ••    | २०इ   |
| •            |                                           | •••                                                                  |       | 200   |
| <b>द्र</b> प | •••                                       | •••                                                                  | •••   | ર•ઠ   |
|              | ••                                        | •••                                                                  | ••    | २१०   |
| धि           |                                           |                                                                      | •••   | २१२   |
| पयोग         | •••                                       |                                                                      | •••   | २१७   |
|              |                                           | •••                                                                  | ••    | २१=   |
| भेदोंके      | विषयमें र                                 | <b>कार्मग्र</b> ि                                                    | थक मत | २२१   |
| ••           | ••                                        |                                                                      | •••   | 220   |
| •            |                                           |                                                                      |       | २२७   |
| ••           | ••                                        |                                                                      |       | २२६   |
|              |                                           |                                                                      | •••   | २३१   |
|              | •••                                       | ***                                                                  |       | 233   |
| ••           | ••                                        | ***                                                                  | •     | २३६   |
| ••           |                                           | •••                                                                  | ***   | 280   |
|              | उदय<br><br>आदि<br><br>हप<br>पयोग<br>स्वहप | डदय .<br>उदय .<br><br>ज्ञादि अजीव द्रव<br><br>हप<br>थियोग<br>स्वहप . | डदय   |       |

## प्रस्तावनाका शुद्धिपत्र.

| अशुद्ध.             | शुद्ध.                         | पृष्ठ. | पंक्ति. |
|---------------------|--------------------------------|--------|---------|
| प्रन्थमे            | <b>प्र</b> न्थर्मे             | 3      | 9       |
| पर्यनियोग           | पर्यनुयोग                      | 3      | ,99 '   |
| नवीन ,              | नवीनमें                        | 3      | 98      |
| दी                  | दो                             | 3      | २१      |
| <sup>'</sup> उद्गार | ं उद्धार                       | 8 -    | 9       |
| <b>किसी</b>         | किस                            | ٧.     | 8       |
| कोई कोई             | कोई कोई विपय                   | 8      | 90,     |
| શુદ્ધ, અગુદ્ધ       | शुद्ध स्वरूपका और दूसरे अशुद्ध | 3      | 98      |
| पर आत्माका          | आत्माका                        | 90     | १३      |
| <b>उसके</b>         | पर उसके                        | 90     | 98      |
| , द्योस             | इोस                            | 93     | 95      |
| विद्यायाई           | विघायाई                        | 93     | 15.8    |
| जह वा विग्पा        | जह बहुविग्घा                   | 93     | 23      |
| हो है               | दोता है                        | 98     | २०      |
| <b>जत</b> उवियह     | जतडविपद्                       | 94     | 13      |
| यत्ता               | पत्ता                          | 94     | 90      |
| <b>ग</b> डिनियत्ता  | पहिनियत्ता                     | 94     | 99      |
| द्विई यहो           | द्विई पहो                      | 94     | 93      |
| रागद्धोसा           | रागद्दोसा                      | 34     | 98      |
| पिपासव              | <b>यियास</b> न                 | 194    | 96      |
| सति '               | सित                            | 95     | Ę       |
| चौरुरुद्धस्तु       | चौरहदस्तु                      | 36     | 90      |
| क्रणदीप्र           | क्रणद्रीय                      | 96     | 96      |
|                     | •                              |        |         |

,

| मिधो                                             | 96                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विध्यायति                                        | 95                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,,                                               | 95                                                                                                                                                                                                                                                                          | ्रर                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| प्रकार रागद्वेपकी                                | 29                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| अन्तमें                                          | २६                                                                                                                                                                                                                                                                          | २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| मच अर्थात् न तो                                  | २९                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| वृद्धि                                           | 33                                                                                                                                                                                                                                                                          | ર                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| मासारिक                                          | 3 €                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| स्त्वात्मनेवाशु                                  | UE                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| मविष्यदु ख                                       | 36                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| वस्थाया                                          | 36                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| विचारणा                                          | 36                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| महायोऽपि                                         | *3                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| जो जैनशास                                        | *4                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| परावर्त्तके                                      | 46                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| मापातधर्म                                        | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| भवाभिनन्दि                                       | 49                                                                                                                                                                                                                                                                          | ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| भोगसमन्वितम्                                     | ५३                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| नौद शासमें पाया जानेवाला<br>गुणस्थान जैया विचार— | 43                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| सम्पादित                                         | 43                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अविनिपातधर्मा, नियत                              | 48                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| विचिकिञ्छा                                       | ५५                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| दीघनिकाय                                         | 40                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                  | विध्यार्थात  '' प्रकार रागद्वेपकी अन्तमें मच अर्थात् न तो वृद्धि मासारिक स्त्वात्मनैवाञ्च मविष्यदु स्व वस्थाया विचारणा महायोऽपि जो जैनशास्त्र परावर्नके मापातधर्म भवाभिनन्दि भोगसमन्वितम् बौद्ध शास्त्रमें पाया जानेवाला गुणस्थान जैसा विचार—  सम्पादित अविनिपातधर्मा, नियत | विध्यार्थात १९  प्रकार रागद्वेपकी २९  अन्तर्म २६  सच अर्थात् न तो २९  वृद्धि ३३  सासारिक ३६  सत्त्वात्मनैवाद्यु ३८  विचारणा ३८  विचारणा ३८  सहायोऽपि ३३  सामातिक ४८  परावर्गके ४८  सामातिक ५९  भोगसमन्वितम् ५९  भोगसमन्वितम् ५९  सोम्पादित ५३  सम्पादित ५३  सम्पादित ५३  सिम्पादित ५३  विचिकिन्छा ५५ |

4

# चौथे कर्मग्रंथका शुद्धिपत्र.

|                        | ••                                  |            |         |
|------------------------|-------------------------------------|------------|---------|
| अशुद्ध                 | য়ুব                                | ag.        | पंक्ति. |
| मेद अपर्याप्तरपसे      | भेद पर्याप्त अपर्याप्तरूपसे         | \$         | 9 0     |
| द्योती है              | होती है                             | 95         | v       |
| समुदाको                | समुदायको                            | 36         | 3       |
| अन्तर्मुहृत्तेप्रमाण   | अन्तर्सुहूर्त्तप्रमाण <sup>\$</sup> | 36         | 9-      |
| समयकी                  | समयकी 8                             | २९         | 4       |
| नौ वर्ष                | आठ वर्ष                             | ३०         | v       |
| द्वसुयाभोव             | दव्दस्याभावे                        | *4         | 90      |
| समाइ छेय अपरिहार       | सामाइअ छेय परिहार                   | 40         | 13      |
| <del>अ</del> हंखाय     | अह्खाय                              | 40         | 43      |
| बादर                   | स्थावर                              | <b>E R</b> | 93      |
| <b>डॅ</b> गके          | रंगके                               | 48         | 96      |
| भाकार                  | अकर                                 | 46         | 3       |
| <b>म</b> न्यमिति       | भन्यमति                             | 54         | 33      |
| श्रीमुनिभद्रसुरि       | श्रीमुनिचन्द्रसुरि                  | 940        | 15      |
| करार                   | कर                                  | 943        | 4       |
| मिध्यात्व <sup>र</sup> | मिध्यात्व <sup>3</sup>              | 944        | 4       |
| सयोागनि                | सयोगिनि                             | 964        | 9 4     |
| ानयष्टी                | नियष्टी                             | 152        | فع      |
| मिध्यात्वनि            | <b>मि</b> ध्यात्वानि                | 958        | Ę       |
| त्रया                  | त्रयो                               | 958        | v       |
| पइठिइ संख              | पइठिइ असंख                          | <b>२२३</b> | 12      |
| अन्य                   | अन्यत्र                             | 386        | 35      |
|                        |                                     |            |         |



## सूचना.

दा—जो विद्वान् सस्कृत प्राकृत आदि चरित्र प्रन्थोंका तथा तस्वज्ञानके प्रन्थोंका दिन्टीमं अनुवाद, मार या स्वतत्र निवध लिख सफते हों और लिखना चाहते हों उनमे हमारा निवेदन है कि वे हमसे पत्रव्यवहार करें, अगर व चाहेंगे तो उक्त कार्य के लिये मडल उन्हें पुरस्कार भी देगा अनुवादके लिये ये प्रन्थ अभी दिये जा सफते है—अनेकान्त जयपताका, जास्त्रवार्तां ममुचय, पड्टर्शन ममुचय, योग-गास्त्र, अर्हन्नीति महावीरचरित्र आदि।

ख-नो धनिक महाशय हिन्दी जैन साहित्यके खाम प्रेमी है उनसे हमारा अनुरोध है कि वे अगर अपने धनका उपयोग सर्वोपयोगी साहित्यमें बरना चाह तो मडलको महायता देवर बैमा कर सकते है मटलका मुख्य व्येय हिन्दीमें जैन माहित्य तैयार करनेका है. अभी तक्में उसके द्वारा प्रकाशित प्रन्थोंका परिचय स्वीपत्र मगाकर किया जा मकता है प्रस्तुत चौंय कर्मप्रन्थके उपरांत ये प्रन्थ विलक्त तैयार हैं

- ९ देवसी राइ प्रतिक्रमण हिन्दी अनुवाद मह २ पचप्रतिक्रमण हिटी अनुवाद मह
- पातजल योगदर्शन तथा हारिभद्री योगविशिका (यशोविजयजी कृत वृत्ति तथा हिंदी सार महित)

जो महाशय अपने किमी पूज्य व्यक्तिके स्मरणार्थ या ज्ञान प्रचारार्थ कोई खास मध तैयार कराना चाहें और तदर्थ प्रा रार्च ऊठा सकें उनकी इच्छाके अनुदूर मडल प्रवध कर मकेगा पत्रद्वारा खुलासा कर लेना चाहिए

निचेदक— मंत्री आत्मानंद जैनपुस्तकप्रचारक मंडलः

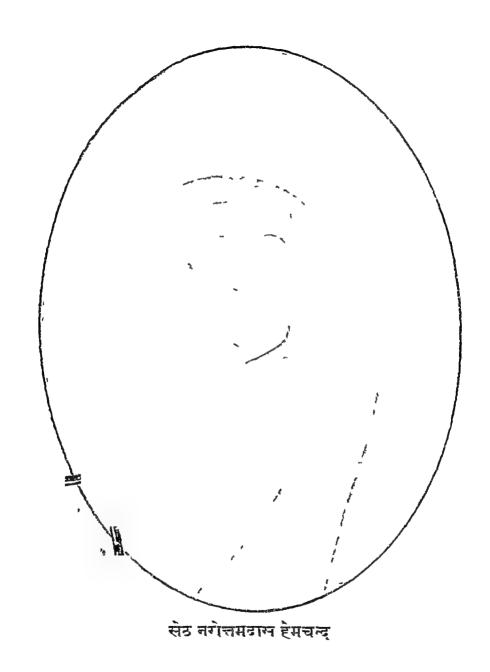

### वक्तव्य।

#### --\*--

प्रस्तुत पुस्तकको पाठकोंके समक्ष उपस्थित करते हुए मुझे थोड़ा-मा निवेदन करना है। पहले तो इस पुस्तकके लिये आर्थिक मदद देनेवाले महानुभावोंका नाम स्मरण करके, संस्थाकी ओरसे उन मवको सप्रेम घन्यवाद देना में अपना फर्ज समझता हूँ।

एक हजार रूपये जितनी वड़ी रकम तो सेठ हेमचन्द अमरचन्द्र मागरोळवालेकी है। जो उनके स्वर्गवासी पुत्र सेठ नरोत्तमदास, जिनका फाटो उम पुस्तकके आरम्भमें दिया गया है, उनके स्मरणार्थ सेठ हेमचन्द्र भाईकी श्रामृजाया श्रीमती मणी वहनने महाराज श्रीवह्मविजयजीकी सम्मतिमें मण्डलकी संस्थाको भेट की है। श्रीमती मणी वहनकी कुलकमागत उदारता और गुणप्राहकता कितनी प्रश्नस्तीय है, यह बात एक वार भी उनके परिचयमें आनेवाले सज्जनको विदित ही है। यहाँ उक्त सेठकी विशेष जीवनी न लिख कर सिर्फ कुछ वाक्योंमे उनका परिचय कराया जाता है।

मेठ हेमचंद्भाई काठियावाड़में मागरोछके निवासी थे। वे बम्बईमें कपड़ेके एक अच्छे व्यापारी थे। उनकी विद्यारसिकता इसी-से सिद्ध है कि उन्होंने देश तथा विदेशमें उद्योग, हुन्नर आदिकी शिक्षा पानेवाछे अनेक विद्यार्थियोंको मदद दी है। महाराज श्री-वद्यभविजयजीको वस्वई आमन्त्रित करने और महावीरजैनविद्यालय संम्थाकी स्थापनाकी कल्पनामें सेठ हेमचन्द भाईका उत्साह सास कारण था। उक्त सेठकी घार्मिकताका परिचय तो उनकी जैन घार्मिक परीक्षाकी इनामी योजनाये जैन समाजको मिल ही चुका है, जो उन्होंने अपने पिता सेठ अमरचन्द्र तलकचन्द्रके स्मरणार्थ की थी। उक्त सेठसे जैन समाजको बड़ी आज्ञा थी, पर वे पैतीस वर्ष जितनी छोटी उम्रमें ही अपना कार्य करके इस दुनियासे चल वसे। सेठ हेमचन्द्र माईके स्थानमें उनके पुत्र नरोत्तमदास माईके ऊपर लोगों-की दृष्टि ठहरी थी, पर यह वात कराल कालको मान्य न थी। इत-लिय उसने उनको भी वाईस वर्ष-जितनी छोटी उम्रमें ही अपना आतिथि वना लिया। निःसन्देह ऐसे होनहार व्यक्तियों की कमी बहुत स्रदकती है, पर दैवकी गतिके सामने किसका उपाय!

ढाई सौ रुपयेकी मदद वसाई निवासी सेठ दीपवन्द तलाजी सादडीवालेने प्रवर्तक श्रीकान्तिभिजयजी महाराजकी प्रेरणासे दी है। इसकेलिय वे भी मण्डलकी ओरसे धन्यवादके भागी हैं।

दो सौ वपयेकी रक्तम अहमदाबादवाछे सेठ हिराचन्द कक्छके यहाँ निम्निलिखित तीन व्यक्तियोंकी जमा थी, जो सन्मित्र कर्पूरविजय- जी महाराजकी भेरणासे मण्डलको भिली। इसलिये इन तीन व्यक्तियों की चदारताको भी मण्डल कृतझतापूर्वक स्वीकार करता है।

- १. कच्छवाले संठ आशली आजी भवानजी क० १०० (साध्वीजी गुणश्रीजके ससारी पुत्र)
- २. श्रीमती गंगाबाई रू० ५० (अहमदाबादवाले सेठ लालभाईकी माता)
- ३. श्रीमती शृंगारबाई ६०५० (अहमदावादवाछे सेठ चमाभाई हठीसंगकी विधवा)

यह पुस्तक िस्तकर तो बहुत दिनोंसे तैयार थी, पर छापेसानेकी सुविषा ठीक न होनेसे इसे प्रकाशित करनेमें इतना विलम्ब हुआ। जल्दी प्रकाशित करनेके इरादेसे वम्बई, पूना, आमा और कानपुरमें सास तजवीज की गई। बढ़ा सार्च चठानेके बाद भी चक्त स्थानोंमें छपाईका ठीक मेल न बैठा, अन्तमें काशीमें छपाना निश्चित हुआ। इसिल्य प० सुखलालजी गुजरातसे अपने सहायकोंके साथ काशी गये और पार महीने ठहरे। फिर भी पुस्तक पूरी न छपी और तबी-यत विगइनेके कारण उनको गुजरातमें वापिस जाना पड़ा। छापेका पाम काशीमें और पं० सुखलालजी हजार मील-जितनी दूरीपर, इसिल्ये पुस्तक पूर्ण न छपनेमें बहुत अधिक विलम्ब हुआ, जो क्षम्य है।

उत्र जिस मददका उद्धेख किया गया है, उसको देखकर पाठकोंके दिलम प्रश्न हो सकता है कि इतनी मदद मिलनेपर भी पुस्तकका
मून्य इतना क्यों रक्सा गया ? इसका सबा समाधान करना आवउयक है। मण्डलका उद्देश्य यह है कि जहाँ तक हो मके कम मृत्यमें
हिंदी भाषामें जैन धार्मिक प्रन्थ सुलभ कर दियं जायें। ऐसा उद्देश्य
होनेपर भी, मण्डल लेखक पण्डितोंस कभी ऐसी जल्दी नहीं कराता,
जिसमें जल्दीके कारण लेखक अपने इच्छानुसार पुस्तकको न लिख
सके। मण्डलका लेखक पण्डितोंपर पूरा भरोसा है कि वे खुद अपने
शौकसं लेखनकार्यको करते हैं, इसिलये वे न तो समय ही पृथा
बिता सकते हैं और न अपनी जानिवसं लिखनेमें कोई कसर ही
एठा रखते हैं। अभीतक लेखनकार्यमें मण्डल और लेखकका व्यापारिक
सम्बन्ध न होकर साहित्यसेवाका नाता रहा है, इसिलये यथेष्ट वाचन,
मनन आदि करनेमें लेखक स्वतन्त्र रहते हैं। यही कारण है कि पुस्तक
सैयार होनेमें अन्य सस्थाओंकी अपन्ना अधिक विलम्म होता है।

पर इस अधिक विलम्बका फल भी मिल जाता है। जिसकेलिये इम इस पुस्तकके अधिकारियोंसे इतना ही निवेदन करते हैं कि वे एक बार इस पुस्तकको साङ्गोपाङ्ग पढ़ छेवें। इसके सिवाय छड़ाईक दिनोंमें बहुत मेंहगीके समय कागज खरीदे गये, छपाई आदिका चार्ज कितना बढ़ गया है, यह बात कौन नहीं जानता ? छपवाने-, केलिये गुजरातसे पं० सुखलालजी भादिका काशी जाना और वहाँ रहना, यह भी व्ययसाध्य है। इन सव कारणोंसे इस पुस्तकके प्रका-शित होनेतकमे मण्डलको बहुत खर्च पड़ा है। ऊपर जितनी मदद-का उल्लेख किया गया है, वह सब कागज, छपाई, वॅधवाई और संशोधनके लिये लगभग काफी है। सिर्फ लिखवाईके कामके लिये पण्डितोके निमित्त जो खर्च हुआ है, उसीकी दृष्टिसे पुस्तकका यह मूल्य रक्खा गया है। यह कौन नहीं जानता कि पुस्तकें विकनेका क्षेत्र जैनसमाजमें बहुत ही छोटा है। दूसरे, पुस्तक यदि वत्त्वज्ञान-विषयक हो तो उसके अधिकारी कितने ? तीसरे, गुजराती जानने-वाळे जैनोंकी बड़ी संख्यामें हिन्दी पुस्तककी पहुँच भी कम। चौथे, कुछ पुस्तकें तो खास-खास स्थानोंमें, खास-खास व्यक्तियोंको भेट भी देनी पड़ती हैं, इत्यादि अनक कारणोंसे इस पुस्तकका इतना मुल्य रक्खा गया है। जो पाठक हमे जानते हैं, उनको मण्डलकी ओरसे इतना ही विश्वास दिलाया जा सकता है कि मण्डलका उदेश्य अर्थ-सप्रह नहीं, सिर्फ धार्मिक आदि साहित्यका प्रचार ही है। जैसा कि मण्डलका इरादा है, वैसा लेखक, संशोधक, छापेलाने आदिका एक ही स्थानमे प्रबन्ध होता, तब तो अवश्य कुछ खर्च कम पड़ता; पर कई कारणोंसे अभी ऐसा नहीं हो सका है, तवतक मण्डलने यही विचार कर रक्खा है कि चाहे खर्च और कठिनाई अधिक भी हो.

#### [ 4 ]

पर किसी भी तरह काम चाल रक्खा जाय। आशा है, ऐसे ही चलंत-चलंते आगे कोई अनुक्लता हो जायगी, जिसमें मण्डल अपना पूरा चरेरय सरलतासे सिद्ध कर सके। अभी तो चुप वैठनेसे कुछ करने-की नीति ही अच्छी है।

निवंदक—

डालचन्द् जोहरी।

मन्त्री चात्मानन्द जैन पुस्तक मचारक मण्डल,
रोशन मुहल्ला, आगरा।

## निवदन ।

इस पुस्तकका टेखक मैं हूँ, इसाछिये इसके सम्बन्धमे दो-चार स्राव क्यक बाते सुझको कह देनी हैं। करीव पाँच साल हुए यह पुस्तक लिखकर छापनेको दे दी गई, पर कारणवश वह न छप सकी । मैं भी पूनामे छैटिकर आगरा आया। पुस्तक न छपी देखकर और टेखनविषयक मेरी अभिरुचि कुछ वढ़ जानेक कारण मैंने अपने मित्र और मण्डलके मन्त्री बावू डालचंदजीसे अपना विचार शकट किया कि जो यह पुस्तक छिसी गई है, उसमे परिवर्तन करने-का मेरा विचार है। उक्त बावूजीने अपनी उदार प्रकृतिके अनुसार यही उत्तर दिया कि समय व सर्च-की परवा नहीं, अपनी इच्छाके अनुसार पुस्तकका निःसंकाच भावसे तैयार कीजिये। इस उत्तरसे उत्माहित होकर मैंन योड़ेसे परिवर्तनके स्थानमे पुस्तकका बिलकुल दुवारा ही लिख हाला। पहले नीटे नहीं थीं, पर दुवारा लेखनमे कुछ नोटे दिखनेके उपरान्त भावार्थका क्रम भी बदल दिया। एक तरफ छपाईका ठीक सुभीता न हुआ और दूसरी तरफ नवीन वाचन तथा मनन-का अधिकाधिक अवसर मिला। लेखन कार्यमें मेरा और मण्डलका सम्बन्ध व्यापारिक तो था ही नहीं, इसलिये विचारने और छिखनेमें में स्वस्थ ही था और अव भी हूँ। इतनेमें मेरे मित्र रम-णलाल आगरा आये और सहायक हुए। उनके अवलोकन और अनु-भवका भी मुझे सविशेष सहारा मिला। चित्रकार चित्र तैयार कर उसके प्राहकको जबतक नहीं देता, तबतक उसमे कुछ-न-कुछ ≈यापन छानेकी चेष्टा करता ही गहता है। मेरी भी वही दशा हुई।

छपाईमें जैसे-जैसे विलम्ब होता गया, वंसे-वैसे कुछ-न-कुछ सुधारने-का, नवीन भाव दाखिल करनेका और अनेक स्थानों में कम वटलते रहनेका प्रयत्न चाल ही रहा। अन्य कार्य करते हुए भी जब-कभी नवीन कल्पना हुई, कोई नई बात पढ़नेमें आई छार प्रस्तुत पुस्तकके-लिये उपयुक्त जान पड़ी, तभी उसको इस पुस्तकमें स्थान दिया। यही कारण है कि इस पुस्तकमे अनेक नोटें और अनेक परिशिष्ट विविध प्रासाङ्गक विषयपर लिखे गये हैं। इस तरह छपाईके विल-न्वसे पुस्तक प्रकट होनेमें बहुत अधिक समय लग गया। मण्डलको खर्च भी अधिक उठाना पड़ा और मुझको श्रम भी अधिक लगा, फिर भी वाचकोंको तो फायदा ही है, क्योंकि यदि यह पुस्तक जल्दी प्रकाशित हो जाती तो इसका रूप वह नहीं होता, जो आज है।

दूसरी वात यह है कि मैंने जिन प्रन्थोंका अवलोकन और
मनन करके इस पुस्तकके लिखनेमें उपयोग किया है, उन प्रन्थोंकी
तालिका साथ दे दी जाती है, इससे मैं बहुश्रुत होनेका दावा नहीं
करता, पर पाठकोंका ध्यान इस ओर खींचता हूँ कि उन्हें इस
पुस्तकमें किन और कितने प्रन्थोंका कम-से-कम परिचय मिलेगा।
मूळ प्रन्थके साधारण अभ्यासियोंकेलिये अर्थ और भावार्थ लिखा
गया है। कुछ विशेष जिज्ञासुओंकेलिये साथ-ही-साथ उपयुक्त
स्थानोंमें नोटें दी हैं, और विशेषदर्शी विचारकोंकेलिये खास-खास
विषयोंपर विस्तृत नोटें लिखकर उनको प्रन्थ-गत्त तीनों अधिकारके
बाद क्रमशः परिशिष्टक्तपमें दे दिया है। उक्त छोटी और बड़ी नोटोमें क्या-क्या बात है, उसका संकलन खतीनीके तौरपर आखिरी चार
परिशिष्टोंमें किया है। इसके बाद जिन पारिभाषिक शब्दोंका इस तरह

दी कीप दिये हैं। अनुवादके आरम्भम एक विस्तृत प्रस्तावना दी है, जिसमें गुणस्थानके ऊपर एक विस्तृत निवन्ध है और साथ ही विदिक्त तथा वौद्ध दर्शनमें पाय जानेवाल गुणस्थान-सहश विचारोंका दिग्दर्शन कराया है। मेरा पाठकोंसे इतना ही निवेदन है कि सबसे पहले अन्तिम चार परिशिष्टोंको पढ़े, जिससे उन्हें कौनसा-कौनसा विपय, किस-किम जगह देखने योग्य है, इसका साधारण खयाल आ जायगा। आर पीछे प्रम्तावनाको, खासकर उसके गुणस्थान-मन्द्रन्थी विचारवाल भागको एकाप्रतापूर्वक पढ़ें, जिससे आध्या-रिमक प्रगाविक क्रमका वहुत-कुछ वोध हो सकेगा।

तीसरी वात कृतज्ञता प्रकाण करनेकी है। श्रीयुत् रमणीकलाल मगनलाल मोदी बी॰ ए० में मुझको यड़ी सहायता मिली है। गरे सहत्य सखा प० भगनानदाम हरखचन्द और भाई हीराचन्द देव-चन्द्रने लिखित कापी देखकर उसमें अनेक जगह सुधारणा की है। एदारचेता मिन्न पं० भामण्डलदेवने संशोधनका बोझा उठाकर उस सम्यन्धकी मेरी चिन्ता बहुत अशोंमें कम कर दी। यदि उक्त महाशयोंका महारा मुझे न मिलता तो यह पुस्तक वर्तमान स्वरूपमें प्रस्तुत करनेकेलिये कममें कम में तो असमये ही था। इस कारण में उक्त सब मिन्नोका हृद्यसे कृतज्ञ हूँ।

अन्तमें ब्रुटिकं सम्बन्धमें कुछ कहना है। विचार व मनन करके लिखनमें भरमक मावधानी रखनेपर भी कुछ कमी रह जानका अवश्य सम्भव है, क्योंकि मुझको तो दिन व दिन अपनी अपूर्णताका ही अनुभव होता जाता है। छपाईकी शुद्धिकी ओर मेरा छिषक खयाल था, तदनुकूल प्रयास और खर्च भी किया, पर लाचार, वीमार होकर काशीसे अहमदाबाद चले आनेके कारण

#### [ १º ]

तथा प्रस्तावनाका भाग तो विलकुछ परोक्षतामें छपनेके कारण कुछ गलितयाँ छपाईमें अवस्य रह गई हैं, जिनका दु स्व वासकोंकी अपेक्षा मुझको ही अधिक है। इसिंखेय विचारशील पाठकोंसे यह निवेदन है कि वे शुटियाँ सुधार लेवे, अगर वे मुझको सूचना देगे तो में उनका कुतक रहेगा।

भावनगर स्रवत् १९७८ फाल्गुन शुक्का चतुर्थी ।

निवंदक— सुखलाल संघवी !

# जिन पुस्तकोंका उपयोग प्रस्तुत अनुवादमें हुआ है, उनकी सूची।



कर्ता। प्रन्य नाम । आवाराङ्गीनयुक्ति भद्रबाहुस्वामी टीका शीलाङ्काचार्य स्त्रकटाङ्गीनशुक्ति भद्रवाहुस्वामी टीका शीलाङ्काचार्य सुधर्मस्वामी भगवतीस्त्र अभयदेवस्रि टाका **आवरयकीनयुँकि** भद्रवाहुस्वामी हरिभद्रसुरि टीका द्ववाचक नर्न्दासुत्र मखयागिरि टीका सुधर्मस्वामी **चपासकद्शाङ्ग** आर्ध औपपातिकोपाद्ग आर्ष अनुयोगद्वार मलधारी हेमचन्द्रसूरि टीका आर्थ जीवाभिगम

**ज्यामाचाये** प्रज्ञापनोपा**ङ्ग** पूर्व ऋर्षि चूर्णि मलयगिरि टीका 23 आर्प **उत्तराध्ययनसूत्र** वादिवेताल शान्तिस्रि टीका विशेषावश्यक भाष्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण मलधारी हेमचन्द्रसूरि टीका " विशेषणवती जिनभद्रगणि श्रमाश्रमण ध्यानशतक " " बृहत्सप्रहणी " टीका मलयोगीर सम्मतितर्क सिद्धसेन दिवाकर द्वात्रिंशिका प्रशमरति **उमास्वा**ति तत्त्वार्थसूत्र 33 भाष्य " वृत्ति सिद्धसेन सर्वार्थीसिद्धि पूज्यपादाचार राजवार्त्तिक अकलङ्कदेव पूर्वाचार्य कमंत्रकृतिचूर्णि यशोविजयोपाध्याय टीका 33 पञ्चसंप्रह चन्द्रिषमहत्तर 'टीका मलयगिरि पूर्वाचार्य प्राचीन बन्धस्वामित्व

| प्राचीन चतुर्थ कर्मप्रन्थ           | जिनवरुलभगणि         |
|-------------------------------------|---------------------|
| ,, भाष्य                            | पूर्वाचार्य         |
| ,, टीका                             | हरिभद्रसूरि         |
| )) ))                               | मलयगिरि             |
| प्राचीन पद्धम कर्मप्रन्थबृहच्चूर्णि | पूर्वाचार्य         |
| मप्रतिकाचूर्णि                      | 13                  |
| नव्य द्वितीय कर्मप्रन्य             | देवन्द्रसृरि        |
| नच्य तृतीय फंमग्रन्थ(धनधस्त्राभित   | व) .,               |
| नव्य चतुर्ध कर्मप्रन्थ स्त्रोपध दीक | ī ,,                |
| नन्य पश्चम कर्मप्रन्य               | 3*                  |
| नन्य कर्मप्रनथका दया                | जयसंगिसूरि          |
| ** 33 33                            | जीवविजय             |
| नव्य प्रथम कर्ममन्य हिंदीभाषान्तर   | ৭০ সজভাত            |
| स्क्ष्मार्वविचारसारोद्धार           | जिनवल्लभगणि         |
| <b>धर्म</b> संब्रहणी                | <b>हारभद्रसू</b> रि |
| पञ्चाशक                             | • 9                 |
| लितावस्तरा                          | "                   |
| ,, पिञ्जका                          | मुनिचन्द्रसूरि      |
| यागज्ञान्त्र .                      | हेमचन्द्राचार्य     |
| लंकप्रकाश                           | विनयविजयोपाध्याय    |
| गान्त्रवात्त्री <b>समुचयटी</b> का   | यशोविजयोपाष्याय     |
| ब्रानमार अष्टक                      | <b>))</b>           |
| द्वात्रिशत्वात्रिंशिका              | 17 77               |
| अध्यात्ममतपरीक्षा टीका              | 19 99               |

यशोविजयोपाध्याय -श्चानविन्दु मानविजयोपाध्याय धर्मसंप्रह समयसुन्दरोपाध्याय विशेषशतक यशोविजयोवाध्याय द्रव्यगुणपर्यायरास देवचन्द्र नयचकसार ् **आगमसार** जैनतत्त्वादर्श विजयानन्दसूरि नियमसार कुन्दकुन्दाचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती लब्बिसार त्रिछोकसार 37 गोस्मटसार द्रव्यसंप्रह कुन्दकुन्दाचार्य षट्पाहुड प्रमेयकमलमार्तण्ड प्रभाचन्द्राचायं मिंड्समिनकाय मराठीभाषान्तर प्रो० सि० वी० राजवाहे दीघनिकाय साख्यद्शेन कपिलर्षि पातञ्जलयोगदर्शन पतकजिल **न्यास**िष भाष्य वृत्ति वाचरपति यशोविजयोपाध्याय " पूर्वर्षि यागवासिष्ठ महर्षि ज्यास महाभारत पूर्व-ऋषि **उवेताइबतरापनिषद्** 

## [ 4 ]

भगवद्गीता वैशेषिकद्शेन न्यायद्शेन सुभाषितरत्नभाण्डागार काव्यमीमांसा मानवसंतीतशास्त्र श्विल्डन्से पाठी क्रेंगेजी कोष

महर्षि न्यास कणाद गौतम ऋषि

राजशेखर



# प्रस्तावनाका विषयक्रम ।

| 1           |                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | वृष्ट ।                                                                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •••         | ***                                                                             | •••                                                                                                                       | •••                                                                                                                                                    | * * *                                                                                                                                                               | १                                                                                                                                                                        |
|             | •••                                                                             | •••                                                                                                                       | • • •                                                                                                                                                  | ••                                                                                                                                                                  | ę                                                                                                                                                                        |
| नवीन च्     | तुर्ध कर्मग्र                                                                   | न्य                                                                                                                       | •••                                                                                                                                                    | ••                                                                                                                                                                  | ર                                                                                                                                                                        |
| य और अ      | रागम, पंच                                                                       | संप्रह त                                                                                                                  | ाया गोम्मट                                                                                                                                             | सार                                                                                                                                                                 | ઠ                                                                                                                                                                        |
| •••         | •••                                                                             | •••                                                                                                                       | ***                                                                                                                                                    | • • •                                                                                                                                                               | Ę                                                                                                                                                                        |
| विशेष स्व   | रूप                                                                             | ***                                                                                                                       | • • •                                                                                                                                                  | • • •                                                                                                                                                               | १०                                                                                                                                                                       |
| साथ नैन     | द्शेनका स                                                                       | तास्य                                                                                                                     | • • •                                                                                                                                                  | • •                                                                                                                                                                 | ३२                                                                                                                                                                       |
| ो विचार     | • •                                                                             | •••                                                                                                                       | •                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                 | <b>છ</b> ધ                                                                                                                                                               |
| भौर उनक     | ा आघार                                                                          | ••                                                                                                                        | • •                                                                                                                                                    | •••                                                                                                                                                                 | ४८                                                                                                                                                                       |
| और गुण      | स्यानोर्ने व                                                                    | योगावत                                                                                                                    | र                                                                                                                                                      | • •                                                                                                                                                                 | ષ્ટવ                                                                                                                                                                     |
| दि शस्ट्रॉव | <b>ी न्या</b> स्य                                                               | ī                                                                                                                         | * *                                                                                                                                                    | •••                                                                                                                                                                 | ધર                                                                                                                                                                       |
| मूतियाँ     | •••                                                                             | ***                                                                                                                       | •••                                                                                                                                                    | • •                                                                                                                                                                 | ५३                                                                                                                                                                       |
| डा वौद्ध व  | गस्रगत वि                                                                       | वार                                                                                                                       | • • •                                                                                                                                                  | ••                                                                                                                                                                  | ધ્ય                                                                                                                                                                      |
|             | नवीन च्<br>च और उ<br><br>विशेष स्व<br>साथ जैन<br>शौर उनक<br>और गुण<br>दि शब्दों | नवीन चतुर्ध क्रमेत्र<br>य स्रोर आगम, पंच<br>स्रोप स्वरूप<br>साथ जैनदर्शनका स्रो<br>शोर उनका आधार<br>स्रोर गुणस्थानोमें स् | नवीन चतुर्घ कर्मग्रन्य<br>य और जागम, पंचसंत्रह त<br>स्था केनदर्शनका साम्य<br>ते विचार<br>और उनका आधार<br>और गुणस्थानों योगावता<br>दि गम्बोंकी न्यास्या | नवीन चतुर्ध कर्मग्रन्य थ स्रोर आगम, पंचसंत्रह तथा गोम्मट स्रोध स्वरूप साथ जैनदर्शनका साम्य ो विचार स्रोर उनका आधार स्रोर गुणस्थानोमें योगावतार दि गच्दोंकी न्याख्या | नवीन चतुर्ध क्रमेत्रन्य थ स्रोर आगम, पंचसंत्रह तथा गोन्मटसार निशेष स्वरूप साथ जैनदर्शनका साम्य ो विचार स्रोर उनका आधार स्रोर गुणस्थानोमें योगावतार दि शब्दोंकी न्यांच्या |

#### प्रस्तावना ।

---:#k:----

#### नाम।

प्रस्तुत प्रकरणका 'चौथा कर्मश्रन्थ' यह नाम प्रसिद्ध है, किन्तु इसका असली नाम पडशीतिक है। यह 'चौथा कर्मश्रन्थ' इसलिये कहा गया है कि इह कर्मश्रन्थों में इसका नम्बर चौथा है; श्रीर 'पडशीतिक' नाम इसलिये नियत है कि इसमें मूल गाथाप छिपासी है। इसके सिवाय इस प्रकरणको 'स्वमार्थ विचार' भी कहते हैं, सो इसलिये कि श्रन्थकारने श्रन्थके श्रन्तमें "सुहुमत्थ वियारो" शब्द-का उत्लेख किया है। इस प्रकार देखनेसे यह स्पष्ट ही मालूम होता है कि प्रस्तुत प्रकरणके उक्त तीनों नाम श्रन्वर्थ—सार्थक हैं।

यद्यपि रयावाली प्रति जो श्रीयुत् भीमसी माणिक द्वारा 'निर्णय-सागर प्रेस, वस्पर्दर' से प्रकाशित 'प्रकरण रहाकर चतुर्थ भागर में छुपी है, उसमें मृल गाथाश्रोंकी संख्या नवासी है, किन्तु वह प्रका-शक्की भूल है। क्योंकि उसमें जो तीन गाथाप दूसरे, तीसरे श्रीर चौथे नम्बर पर मृल रूपमें छुपी हैं, वे वस्तुतः मृल रूप नहीं हैं, किन्तु प्रस्तुत प्रकरणकी विषय-संग्रह गाथाप हैं। अर्थात् इस प्रक-रणमें मुख्य क्या क्या विषय हैं श्रीर प्रत्येक मुख्य विषयसे सम्बन्ध रम्रनेवाले अन्य कितने विषय हैं, इसका प्रदर्शन करानेवाली वे गाथाप हैं। अतपव प्रन्थकारने उक्त तीन गाथाप खोपन्न टीकामें बहुत की हैं, मृल रूपसे नहीं ली हैं श्रीर न बनपर टीका की है।

1

1

## संगति।

पहले तीन कर्मग्रन्थों के विषयों की संगति स्पष्ट है। अर्थात् पहले कर्मग्रन्थमें मूल तथा उत्तर कर्म प्रकृतियों की संख्या और उनका विपाक वर्णन किया गया है। दूसरे कर्मग्रन्थमें प्रत्येक गुण्छानको लेकर उसमें यथासम्भव चन्ध, उद्दय, उद्दीरणा और सत्तागत उत्तर प्रकृतियों की संख्या चतलाई गई है और तोसरे कर्मग्रन्थमें प्रत्येक मार्गणाखानको लेकर उसमें यथासम्भव गुण्छानों के विपयमें उत्तर कर्मग्रकृतियों का बन्धसामित्व वर्णन किया है। तीसरे कर्मग्रन्थमें मार्गणाखानों गुण्छानों को लेकर चन्धसामित्व वर्णन किया है। तीसरे कर्मग्रन्थमें मार्गणाखानों गुण्छानों को लेकर चन्धसामित्व वर्णन किया है सही, किन्तु मूलमें कहीं भी यह विपय स्वतन्त्र क्रपसे नहीं कहा गया है कि किस किस मार्गणाखानमें कितने कितने ग्रीर किन-किन गुण्स्थानोंका सम्भव है।

श्रतप्य चतुर्थ कर्मश्रन्थमें इस विपयका प्रतिपादन किया है
श्रीर उक्त जिल्लासाकी पूर्ति की गई है। जैसे मार्गणास्थानों में गुण्यानों की जिल्लासा होतो है. वैसे ही जीवस्थानों में गुण्यानों की श्रीर गुण्यानों में जीवस्थानों की भी जिल्लासा होती है। इतना ही नहीं, विक जोवस्थानों में योग, उपयोग श्रादि श्रन्यान्य विपयों की तथा गुण्यानों जीवस्थान, योग, उपयोग श्रादि श्रन्यान्य विपयों की तथा गुण्यानों योग, उपयोग श्रादि श्रन्यान्य विपयों की तथा गुण्यानों योग, उपयोग श्रादि श्रन्यान्य विपयों की तथा गुण्यानों योग, उपयोग श्रादि श्रन्यान्य विपयों की भी जिल्लासा होती है। इन सब जिल्लासा मों की पूर्ति के लिये चतुर्थ कर्मश्रन्थकी रचना हुई है। इसीसे इसमें मुख्यतया जीवस्थान, मार्गणास्थान, श्रीर गुण्यान, ये तीन श्रिषकार रक्ले गये हैं। श्रीर प्रत्येक श्रिकारमें क्रमशः श्राट, छह तथा दस विषय वर्णित हैं, जिनका निर्देश पहलो गाथाके भावार्थमें पृष्ठ २ पर तथा स्फुट नोटमें संग्रह गाथाओं के द्वारा किया गया है। इसके सिवाय प्रसंग-

वश इस प्रन्थमें प्रन्थकारने भावोंका ग्रौर संख्याका भी विचार किया है।

यह प्रश्न हो ही नहीं सकता कि तोसरे कर्मश्रन्थकी संगतिके अनुसार मार्गणास्थानों में गुणसानों मात्रका प्रतिपादन करना आवश्यक होने पर भी, जैसे अन्य अन्य विषयोंका इस श्रन्थमें श्रिषक वर्णन किया है, वैसे और भी नये नये कई विषयोंका वर्णन इसी श्रन्थमें क्यों नहीं किया गया ? क्योंकि किसी भी एक श्रन्थमें सब विषयोंका वर्णन असम्भव है। श्रतएव कितने और किन विषयोंका किस कमसे वर्णन करना, यह श्रन्थकारकी इच्छा पर निर्मर है, अर्थात् इस वातमें श्रन्थकार स्वतन्त्र है। इस विषयमें नियोग-पर्यनियोग करनेका किसीको श्रिषकार नहीं है।

## प्राचीन और नवीन चतुर्थ कर्मग्रन्थ।

'पडशीतिक' यह मुख्य नाम दोनोंका समान है, क्योंकि गाथाओंकी संस्या दोनोंमें बरावर छियासी ही है। परन्तु नवीन ब्रन्थकारने
'सून्मार्थ विचार' ऐसा नाम दिया है और प्राचीनकी टीकाके
अन्तमें टीकाकारने उसका नाम 'आगमिक वस्तु विचारसार'
दिया है। नवीनकी तरह प्राचीनमें भी मुख्य अधिकार जीवस्थान,
मार्गणास्थान और गुणस्थान, ये तीन ही हैं। गौण अधिकार भी
जैसे नवीन क्रमशः श्राठ, छह तथा दस हैं, वैसे ही प्राचीनमें भी
हैं। गाथाओंकी संख्या समान होते हुए भी नवीनमें यह विशेषता
है कि उसमें वर्णनशैली संनिप्त करके प्रनथकारने दी और विषय
विस्तारपूर्वक वर्णन किये हैं। पहला विषय 'साव' और दूसरा
'संख्या' है। इन दोनोंका सक्रप नवीनमें सविस्तर है और प्राचीनमें
विल्कुल नहीं है। इसके सिवाय प्राचीन और नवीनका विषयसाम्य तथा क्रम-साम्य वरावर है। प्राचीन पर टीका, टिप्पणी,

विवरण, उद्गार, भाष्य आदि ज्याच्याएँ नवीनकी श्रपेता अधिक हैं। हाँ, नवीन पर, जैसे गुजराती टवे हैं, वैसे प्राचीन पर नहीं हैं।

इस सम्बन्धकी विशेष जानकारीके लिये अर्थात् प्राचीन और नवीन पर कौन-कौन सी व्याख्या किस-किस भाषामें और किसी किसकी वनाई हुई है, इत्यादि जाननेके लिये पहले कर्मप्रन्थके आरम्भमें जो कर्मविषयक साहित्यकी तालिका दी है, उसे देख लेना चाहिये।

# चौथा कर्मग्रन्थ और आगम, पंचमंग्रह तथा गोम्मटसार ।

यद्यपि चौथे कर्मप्रनथका कोई-कोई (जैसे गुण्स्थान आदि) वैदिक तथा चौद्ध साहित्यमें नामान्तर नथा प्रकारान्तरसे वर्णन किया हुआ मिलता है, तथापि उसकी समान कोटिका कोई खास प्रन्थ उक्त दोनों सम्प्रदायोंके साहित्यमें दिएगोचर नहीं हुना।

जैन-साहित्य श्वेतास्वर ग्रीर दिगस्वर, दो सस्प्रदायों में विभक्त है। श्वेतास्वर-सस्प्रदायके साहित्यमें विशिष्ट विद्वानोंकी कृति सक्ष्य 'श्रागम' ग्रीर 'पञ्चसंप्रह' ये प्राचीन प्रन्य ऐसे हैं, जिनमें कि चौथे कर्मग्रन्थका सम्पूर्ण विषय पाया जाता है, या यो कहिये कि जिनके श्राधारपर चौथे कर्मग्रन्थकी रचना ही की गई है।

यद्यपि चौथे कर्मग्रन्थमें और जितने विषय जिस कमसे वर्णित हैं, वे सब उसी कमसे किसी एक आगम तथा पञ्चसंग्रहके किसी एक भागमें वर्णित नहीं हैं, तथापि भिन्न-भिन्न आगम और पञ्च-संग्रहके भिन्न-भिन्न भागमें उसके सभी विषय लगमग भिल जाते हैं। चौथे कर्मग्रन्थका कौनसा विषय किस आगममें और पञ्च-संग्रहके किस भागमें आता है, इसकी स्चना प्रस्तुत अनुवादमें उस उस विषयके प्रसगमें टिप्पणीके तौर पर यथासंमव कर दी गई है, जिससे कि प्रस्तुत प्रन्थके अभ्यासियोंको आगम और पञ्च-संप्रदक्षे कुछ उपयुक्त स्थल मालूम हो तथा मतभेद और विशेष-ताएँ झात हो।

प्रस्तुत ग्रन्थके श्रभ्यासियोंके लिये श्रागम और पञ्चसंग्रहका परिचय करना लाभदायक है, क्यांकि उन प्रन्थोंके गौरवका कारल सिर्फ उनकी प्राचीनता ही नहीं है, यिक उनकी विषय-गम्मीरता तथा विषयस्फुटता भी उनके गौरवका कारल है।

'गोम्मटसार' यह दिगम्बर सम्प्रदायका कर्म-विषयक एक प्रति-छित प्रन्थ है, जो कि इस लम्य दिपलव्ध है। यद्यपि वह श्वेता-म्बरीय प्रागम तथा पञ्चसंप्रहकी अपेक्षा बहुत अर्वाचीन है, फिर भी उसमें विषय-वर्णन, विषय-विभाग और प्रत्येक विषयके लक्षण वहुत स्फुट हैं। गोम्मटसारके 'जीवकाएड' और 'कर्मकाएड', ये मुख्य दो विभाग हैं। चीथे कर्मप्रन्थका विषय जीवकाएडमें ही है और वह इससे बहुत बड़ा है। यद्यपि चौथे कर्मप्रन्थके सब विषय प्रायः जीवकाएडमें वर्णित हैं, तथापि दोनोंकी वर्णनशैली बहुत अंशोंमें भिन्न है।

जीवकाएडमें मुख्य वीस प्ररूपणाएँ है:—१ गुण्स्थान, १ जीव-स्थान, १ पर्याप्ति, १ प्राण्, १ संज्ञा, १४ मार्गणाएँ और १उपयोग, कुल धीस। प्रत्येक प्ररूपणका उसमें चहुत विस्तृत और विशद वर्णन है। अनेक स्पर्लोमें चौथे कर्मग्रन्थके साथ उसका मतभेद भी है।

इसमें सन्देह नहीं कि चौथे कर्मग्रन्थके पाठियोंके लिये जीव-काग्रह एक खास देखनेकी वस्तु है, क्योंकि इससे अनेक विशेष बातें मालूम हो सकती हैं। कर्मविषयक अनेक विशेष बातें जैसे श्वेताम्बरीय ग्रन्थोंमें लभ्य हैं, वैसे ही अनेक विशेष बातें, दिगम्बरीय ग्रन्थोंमें भी लभ्य हैं। इस कारण दोनों सम्प्रदायके विशेष जिज्ञासुश्रोंको एक दूसरेके समान विषयक ग्रन्थ शवश्य देखने चाहिएँ। इसी ग्रिभिमायसे अनुवादमें उस उस विषयका साम्य और वैषम्य दिखानेके लिये जगह-जगह गोम्मटसारके अनेक उपयुक्त स्थल उद्धृत तथा निर्दिष्ट किये हैं।

## विषय-प्रवेश ।

जिशासु लोग जब तक किसी भी श्रन्थके प्रतिपाद्य विषयका परिचय नहीं कर लेते तब तक उस प्रन्थके श्रध्ययनके लिये प्रवृत्ति नहीं करते । इस नियमके श्रनुसार प्रस्तुत श्रन्थके श्रध्ययनके निमित्त योग्य अधिकारियोंकी प्रवृत्ति करानेके लिये यह श्रावश्यक है कि शुक्रमें प्रस्तुत श्रन्थके विषयका परिचय कराया जाय । इसीको "विषय-प्रवेश" कहते हैं।

विषयका परिचय सामान्य और विशेष दो प्रकारसे कराया जा सकता है।

- (क) प्रन्थ किस तात्पर्यसे बनाया गया है; उसका मुख्य विषय क्या है और वह कितने विभागों में विभाजित है; प्रत्येक विभागसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य कितने-कितने और कौन-कौन विषय हैं; इत्यादि वर्णन करके प्रन्थके शब्दात्मक कलेवरके साथ विषय-क्षप आत्माके सम्बन्धका स्पष्टीकरण कर देना अर्थात् अन्थका प्रधान और गौण विषय क्या क्या है तथा वह किस-किस कमसे वर्णित है, इसका निर्देश कर देना, यह विषयका सामान्य परिचय है।
- (स्त) लत्त्रण द्वारा प्रत्येक विषयका खरूप बतलाना यह उसका विशेष परिचय है।

प्रस्तुत ग्रन्थके विषयका विशेष परिचय तो उस-उस विषयके वर्णन-स्थानमें ही यथासम्भव मूलमें किंवा विवेचनमें करा दिया गया है। अतएव इस जगह विषयका सामान्य परिचय कराना ही आवश्यक एवं उपयुक्त है।

प्रम्तुत प्रनथ बनानेका तात्पर्य यह है कि सांसारिक जीवोंकी
भिन्न भिन्न भवसाओंका वर्णन करके यह वतलाया जाय कि अमुकअमुक अवस्पायं भौपाधिक, वैभाविक किंवा कर्म-कृत होनेसे
असायी तथा हेय हैं: और अमुक अमुक अवस्था स्वाभाविक होनेके
कारण स्थायी तथा उपाटेय है। इसके सिवा यह भी वतलाना है
कि, जीवका स्वभाव प्रायः विकाश करनेका है। अतप्य यह अपने
स्वभावके अनुसार किस प्रकार विकास करता है और नद्द्वारा
औपाधिक अवस्थाओंको त्याग कर किस प्रकार स्वाभाविक
शक्तियोंका आविर्माव करता है।

इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये प्रस्तुत प्रन्थमें मुख्यतया पाँच विषय वर्णन किये हैं:—

(१) जीवस्थान, (२) मार्गणास्थान, (३) गुणस्थान, (४) भाव

श्रीर (५) संख्या।

दनमसे प्रथम मुख्य तीन विषयों से साथ अन्य विषय भी विश्वित हैं.— जीवस्थानमें (') गुणस्थान, (२) योग, (३) उपयोग, (४) लेग्या, (५) वन्ध, (६) उदय, (७) उदीरणा और (६) सत्ता ये आठ विषय वर्णित हैं। मार्गणास्थानमें (१) जीवस्थान, (२) गुणस्थान, (३) योग, (४) उपयोग, (५) लेग्या और (६) अल्प बहुत्व, ये छः विषय वर्णित है। तथा गुणस्थानमें (१) जीवस्थान, (२) योग, (३) उपयोग, (४) लेश्या, (५) वन्ध हेतु, (६) वन्ध, (७) उदय, (८) उदीरणा, (४) लेश्या, (५) वन्ध हेतु, (६) वन्ध, (७) उदय, (८) उदीरणा, (८) सत्ता और (१०) अल्प बहुत्व, ये दस विषय वर्णित हैं। विछले दो विषयोंका अर्थात् भाव और संरयाका वर्णन अन्य अन्य विषयके वर्णनसे मिश्रित नहीं है, अर्थात् उन्हें लेकर अन्य कोई विषय वर्णन नहीं किया है।

इस तरह देखा जाय तो प्रस्तुत प्रन्थके शब्दात्मक कलेवर हे मुख्य पाँच हिस्से हो जाते हैं।

पहिला हिस्सा दूसरी गायासे आठवी गाथा तकका है, जिसमें जीवस्थानका मुख्य वर्धन करके उसके सम्बन्धी उक्त आठ विषयोंका वर्धन किया गया है। दूसरा हिस्सा नवीं गाथा ले लेकर चौवालिस वीं गाथा तकका है, जिसमें मुख्यतया मार्गणास्यानकों लेकर उसके सम्बन्धसे छः विषयोंका वर्णन किया गया है। तीमरा हिस्सा पैतालीस वीं गाथासे लेकर त्रेसठवीं गाथा तकका है, जिसमें मुख्यतया गुण्स्थानकों लेकर उसके आश्रयसे उक्त दम विषयोंका वर्णन किया गया है। चौथा हिस्सा चौंसठवीं गाथासे लेकर सत्तरवीं गाथा तकका है, जिसमें केवल भावोंका वर्णन है। पाँचवाँ हिस्सा इक्षहत्तरवीं गाथासे विषयानी गाथा तकका है, जिसमें केवल भावोंका वर्णन है। पाँचवाँ हिस्सा इक्षहत्तरवीं गाथासे विषयानी गाथा तकका है, जिसमें केवल भावोंका वर्णन है। किसमें मिर्फ संख्याका वर्णन है। संर्थाके वर्णन के साथ ही प्रनथकी समाप्ति होती है।

जीवस्थान श्रादि उक्त मुख्य तथा गोण विषयोंका स्वरूप पहली गाथाके भावार्थमें लिख दिया गया है, इसिलये फिरसे यहाँ लिखने-की जरूरत नहीं हैं। तथापि यह लिख देना श्रावश्यक है कि प्रस्तुत श्रन्थ बनानेका उद्देश्य जो ऊपर लिखा गया है, उसकी सिद्धि जीवस्थान श्रादि उक्त विषयोंके वर्णनसे किस प्रकार हो सकती है।

जीवस्थान, मार्गणास्थान, गुणस्थान और भाव ये सांसारिक जीवोंकी विविध अवस्थाएँ हैं। जीवस्थान के वर्णन से यह मालूम किया जा सकता है कि जीवस्थान का चौदह अवस्थाएँ जाति-सापेल हैं किंवा शारीरिक रचना के विकास था इन्डियोंकी न्यूनाधिक संख्या पर निर्भर हैं। इसीसे सब कर्म-कृत या वैमाविक होनेके कारण अन्तमें हेय हैं। मार्गणास्थान के बोध से यह विदित हो जाता है कि समी मार्गणाएँ जीवकी स्वामाविक अवस्था-कृप

नहीं हैं। केवलकान, केवलदर्शन, चायिकसम्यक्त्व, चायिक चारित्र और श्रनाहारकत्वके सिवाय श्रन्य सव मार्गणाएँ न्यूनाधिक रूपमें श्रस्वामाविक हैं। श्रतएव स्वरूपको पूर्णताके इच्छुक जीवोंके लिये श्रन्तमें वे हेय ही हैं। गुण स्थानके परिज्ञानसे यह श्रात हो जाता है कि गुणस्थान यह श्राध्यात्मिक उत्कान्ति करनेवाले श्रात्माकी उत्तरो-जर-विकास-स्वक भूमिकाएँ हैं। पूर्व-पूर्व भूमिकाके समय उत्तर-उत्तर भूमिका उपादेय होने पर भी परिपूर्ण विकास हो जानेसे वे सभी भूमिकाएँ श्राप ही श्राप छुट जाती हैं। भावोंकी जान-कारी से यह निश्चय हो जाता है कि चायिक मार्वोको छोड़ कर श्रन्य सव भाव चाहे वे उत्कान्ति कालमें उपादेय क्यों न हों, पर श्रन्तमें हेय ही हैं। इस प्रकार जीवका खाभाविक खक्षप क्या है और श्रस्ताभाविक क्या है, इसका विवेक करनेके लिए जीवस्थान श्रादि उक्त विचार जो प्रस्तुत श्रन्थमें किया गया है, वह श्राध्यात्मिक विद्याके श्रभ्यासियोंके लिए श्रतीव उपयोगी है।

श्राध्यात्मिक ग्रन्थ दो प्रकारके हैं। एक तो ऐसे हैं जो लिर्फ श्रात्माके शुद्ध, श्रश्चद्ध तथा मिश्रित खक्षपका वर्णन करते हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ दूसरी कोटिका है। श्रध्यात्म-विद्याके प्राथमिक श्रीर माध्यमिक श्रभ्यासियोंके लिये ऐसे ग्रन्थ विशेष उपयोगी हैं; क्योंकि उन श्रभ्यासियोंकी दृष्टि व्यवहार-परायण होनेके कारण ऐसे ग्रन्थोंके द्वारा ही क्रमशः केवल पारमार्थिक खक्षप-ग्राहिणी बनाई जा सकती है।

अध्यात्मिक-विद्यां प्रत्येक अभ्यासीकी यह लाभाविक जिज्ञासा होती है कि आतमा किस प्रकार और किस कमसे आध्यात्मिक विकास करता है, तथा उसे विकास के समय कैसी-कैसी अवस्थाका अनुभव होता है। इस जिज्ञासाकी पूर्तिकी दृष्टिसे देखा जाय तो अन्य विषयोंकी अपेदाा गुणस्थानका महत्त्व अधिक है। इस खयालसे इस जगह गुण्छानका स्वरूप कुछ विस्तारके साथ लिखा जाता है। साथ ही यह भी वतलाया जायगा कि जैन-शास्त्रकी तरह वैदिक तथा वौद्ध-शास्त्रमें भी आध्यात्मिक विकासका कैसा वर्णन है। यद्यपि ऐसा करनेमें कुछ विस्तार अवश्य हो जायगा, तथापि नीचे लिसे जानेघाले विचारसे जिज्ञासुआँकी यदि कुछ भी ज्ञान-वृद्धि तथा रुचि-शुद्धि हुई तो यह विचार अनुपयोगी न समक्ता जायगा।

## गुणस्थानका विशेष स्वरूप।

गुणीं (श्रात्मशक्तियों) के स्थानींको श्रर्थात् विकासकी क्रमिक अवस्थाओंको गुणस्थान कहते हैं। जैनशास्त्रमें गुणस्थान इस पारि-भाषिक शब्दका मतलव श्रात्मिक शक्तियोंके झाविर्भावकी-उनके शुद्ध कार्यक्पमें परिशत होते रहनेकी तर-तम-भावापन श्रव-स्थात्रोंसे है। पर श्रात्माका वास्तविक स्वक्रप शुद्ध-चेतना और पूर्णानन्दमय है। उसके ऊपर जवतक तीव श्रावरणों के घने वाटलों की घटा छाई हो, तब तक उसका श्रसली स्वरूप दिखाई नहीं देता। किन्तु आवरणोंके क्रमशः शिथित या नष्ट होते ही उसका असली स्वरूप प्रकट होता है। जब शावरणोंकी तीवता शाखिरी हहकी हो, तब आत्मा प्राथमिक अवस्थामें — अविकसित अवस्थामें पड़ा रहता है। श्रीर जब आवरण विल्कुल ही नए हो जाते हैं, तब आतमा चरम अवस्था- गुद्ध रवरूपकी पूर्णतामें वर्तमान हो जाता है। जैसे जैसे श्रावरणोंकी तीवता कम होती जाती है, वैसे वैसे श्रातमा भी प्राथमिक अवस्थाको छोड़कर धीरे धीरे शुद्ध खरूपका लाभ करता हुआ चरम अवस्थाकी ओर प्रस्थान करता है। प्रस्थानके समय इन दो अवस्थाओंके बीच उसे अनेक नीची-ऊँची अव- स्थाओंका अनुभव करना पड़ता है। प्रथम अवस्थाको अविकास-की अथवा अध पतनकी पराकाष्ठा और चरम अवस्थाको विकास-की अथवा उत्क्षान्तिकी पराकाष्ठा समम्भना चाहिये। इस विकास-क्रमको मध्यवर्तिनी सब अवस्थाओंको अपेनासे उद्य भी कह सकते हैं और नीच भी। अर्थात् मध्यवर्तिनी कोई भी अवस्था अपनेसे ऊपरवाली अवस्थाकी अपेना नीच और नीचेवाली अवस्थाकी अपेना उद्य कही जा सकती है। विकासकी और अप्रसर आत्मा वस्तुतः उक्त प्रकारकी सख्यातीत आध्यात्मिक भूमिकाओंका अनु-भव करता है। पर जैनशास्त्रमें सन्नेपमें वर्गीकरण करके उनके चौदह विभाग किये हैं, जो "चौदह गुणस्थान" कहलाते हैं।

सब आवरणों में मोहका आवरण प्रधान है। अर्थात् जब तक मोह बलवान् और तीय हो, तथ तक अन्य सभी आवरण बलवान् और तीय बने रहते हैं। इसके विपरीत मोह के निर्वल होते ही अन्य आवरणोंकी वैसी ही दशा हो जाती है। इसिक आत्माके विकास करने में मुख्य वाधक मोहकी प्रबलता और मुख्य सहायक मोहकी निर्वलता समअनी चाहिये। इसी कारण गुण्यानोंकी—विकास-क्रम-गत अवस्थाओंकी क्लपना मोह-शक्तिकी उत्कटता, मन्दता तथा अभाव पर अवलियत है।

मोहकी प्रधान शक्तियाँ दो हैं। इनमें से पहली शक्ति, श्रात्माको दर्शन अर्थात् खरूप परकपका निर्णय किंवा जड़ चेतनका विमाग या विवेक करने नहीं देती; और दूसरी शक्ति श्रात्माको विवेक प्राप्त कर लेने पर भी तद्मुसार प्रवृत्ति श्रर्थात् श्रध्यास—पर परिण्तिसे छुटकर खरूप-लाभ नहीं करने देती। व्यवहारमें पैर पैरपर यह देखा जाता है कि किसी वस्तुका यथार्थ दर्शन बोध कर लेने पर ही उस वस्तुको पाने या त्यागनेकी चेष्टा की जाती है और वह सफल भी होती है। श्राध्यात्मिक-विकास-गामी श्रात्माके लिये भी मुख्य दो ही

कार्य हैं। पहला खरूप तथा परस्पका यथार्थ दर्शन किंवा भेदकान करना और दूसरा खरूपमें स्थित होना। इनमेंसे पहले कार्यको रोकनेवाली मोहकी शक्ति जैनशास्त्रमें "दर्शन-मोह" श्रीर दूसरे कार्यको रोकनेवाली मोहकी शक्ति "चारित्रमोह" कहलानी है। दूसरी शक्ति पहली शक्तिकी श्रनुगामिनी है। श्रर्थात् पहली शक्ति प्रवल हो, तब तक दूसरी शक्ति कभी निर्वल नहीं होनी; श्रीर पहली शक्ति के मन्द, मन्दनर श्रीर मन्दनम होते ही दूसरी शक्ति भी क्रमशः वैसी ही होने लगती है। श्रथता यो कहिये कि एक बार श्रात्मा खरूप-दर्शन कर पावे तो फिर उसे स्वरूप-लाभ करनेका मार्ग प्राप्त हो ही जाता है।

श्रविपासित किंवा सर्वेथा श्रधःपतित 'श्रात्माकी श्रवरथा प्रथम गुण्स्थान है। इसमें मोहकी उक्त दोनों शक्तियोंके प्रवत्त होनेके कारण आत्माकी आध्यात्मिक स्थिति विस्कुल गिरी हुई होती है। इस भूमिकाके समय आत्मा चाहे आधिमौतिक उत्कर्षे कितना ही क्यों न कर ले, पर उसकी प्रवृत्ति तास्विक लदयसे सर्वधा शून्य होती है। जैसे विग्ममणला मनुष्य पूर्वको पश्चिम मानकर गति करता है और अपने इष्ट स्थानको नहीं पाता; उसका सारा अम पक तरहसे वृथा ही जाता है, वैसे प्रथम भूमिकावाला आत्मा पर-रूपको स्वरूप समभ कर उसीको पानेके लिये प्रतिक्ण लाला-यित रहता है और विपरीत दर्शन या मिथ्यादृष्टिके कारण राग-द्वेपकी प्रवल चोटोंका शिकार वनकर तात्त्विक सुखसे वश्चित रहता है। इसी सूमिकाको जैनशास्त्रमें "बिहरात्मभाव" किंवा "मिथ्या-दर्शन" कहा है। इस भूमिकामें जितने आतमा वर्तमान होते हैं, उन खर्बोकी भी आध्यातिमक स्थिति एक सी नहीं होती। अर्थात् सवके ऊपर मोहकी सामान्यतः दोनी शक्तियोका आधिपत्य होने पर भी उसमें थोड़ा-बहुत तर-तम-भाव अवश्य होता है। किसी पर मोहका प्रभाव गाढ़तम, किसी पर गाढ़तर और किसी पर उससे भी कम होता है। विकास करना यह प्रायः श्रात्माका स्वभाव है। इसलिये जानते या अनजानते, जब उस पर मोहका प्रभाव कम होने लगता है, तब वह कुछ विकासकी श्रोर श्रप्रसर हो जाना है और तीवतम राग-छेपको कुछ मन्द करता हुआ मोह-की प्रथम शक्तिको छिन्न-मिन्न करने योग्य श्रात्मबल प्रकट कर लेता है। इसी स्थितिको जैनशास्त्रमें "श्रन्थिभेडणक कहा है।

यिन मेहका कार्य वडा ही विषम है। राग-देषका नीव्रतम विष-प्रनिध-एक बार शिथिल व छिन्न-भिन्न हो जाय तो फिर बेड़ा पार हो नमस्तिये; खाँकि इसके बाद मोहकी प्रधान शक्ति दर्शन-मोहको शिथिल होनेमें देरी नहीं लगनी और दर्शनमोह शिथिल हुआ कि चारित्रमोहकी शिथिलनाका मार्ग आष ही लाग खुल जाना है। एक तरफ राग हेप अपने पूर्ण बलका प्रयोग करते हैं और दुसरो नरफ विकासोन्मुख आत्मा भी उनके प्रभावको कम करने के लिए अपने वीर्य-थलका प्रयोग करता है। इस आव्या-रिमक युद्ध में यानी मानसिक विकार और आत्माकी प्रतिहन्दितामें कमी एक तो कभी दूसरा जयलाभ करना है। अनेक आत्मा ऐसे

क्ष गाठिति सुदुरेभओ कक्खह घण रूढ गृह गंठिन्व । जीवम्म कम्म जिल्लो घण गग द्योस परिणामो ॥११९५॥ भिन्नाम्म तम्मिलाभो सम्मत्ताईण मोक्ख हेऊणं । सोय दुल्लभो परिस्समाचित्त विद्याचाई विग्वेहिं ॥११९६॥ सो तत्थ परिस्समाई घोर महासमर निग्गयाइन्त्र । विज्ञाय सिद्धिकाले जहवाविग्घा तहा सोवि ॥११९७॥ विशेषावद्यक भाष्य ।

भी होते हैं जो करीय करीब अन्यिमेद करने लायक बल प्रकट करके भी अन्तर्मे राग-द्वेपके तीव प्रहारोंसे ब्राहत होकर व उनसे हार खाकर अपनी मुल स्थितिमें आ जाते हैं और अनेक बार प्रयत्न करने पर भी राग-हेप पर जयलाभ नहीं करते। अनेक आत्मा ऐसे भी होते हैं, जो न तो हार जाकर पीछे निग्ने हे श्रोर न जय-लाभ कर पाते है, किन्तु चे चिरकाल तक उस आध्यात्मिक युद्धके मैदानमें ही पड़े रहते हैं। कोई-कोई श्रात्मा ऐसा भी होता है जो अपनी शक्तिका यथोचित प्रयोग करके उस आध्यात्मिक युद्धमें राग-द्वेप पर जयलाभ कर ही लेता है। किसी भी मानसिक विकार-की प्रतिद्वन्द्वितामें इन तीनों श्रवस्थाश्रीका श्रर्थात् कमी हार खाकर पींछे गिरनेका, कभी प्रतिस्पर्धामें डटे रहनेका और जयलाभ करने का अनुभव ६में अकलर नित्य प्रति प्रुश्ना करता है। यही मवर्ष कहलाता है। सधर्ष विकासका कारण है। चाहे विद्या, चाहे धन, चाहे कीर्ति, कोई भी लीकिक वस्तु इष्ट हो, उसका प्राप्त करते समय भी श्रचानक अनेक विच्न उपस्थित होते हैं श्रीर उनकी प्रतिद्वन्द्वितामं उक्त प्रकारकी तीनी श्रवस्थाश्रोका अनुभव प्रायः सवको होता रहता है। कोई विद्यार्थी, कोई धनार्थी या कोई कीर्निः काङचो जय अपने इष्टके लिये प्रयत्न करता है। तब या तो वह वीचमें अनेक कठिनाइयोंको देखकर प्रयत्नको छोड़ ही देता है या फिताइयोंको पारकर इष्ट-प्राप्तिके मार्गकी और अवसर हो । है। जो श्रयसर होता है, वह वड़ा विद्वान्, वड़ा धनवान् या वड़ा कीर्तिशाली वन जाता है। जो कठिनाइयों से डरकर पीछे भागना है, वह पामर, अज्ञान, निर्धन या कीर्तिहीन वना रहता है। श्रीर जो न कठिनार्योको जीत सकता है और न उनसे हार मानकर पीछे भागता है, वह साधारण स्थितिमें ही पड़ा रहकर कोई ध्यान र्खाचने योग्य उत्कर्ष-लाभ नहीं करता।

इस भावको समभानेके लिये शास्त्र में एक यह हपान्त दिया गया है कि तीन प्रवासी कहीं जा रहे थे। वीचमें भयानक चोरोंको बेस्रते ही तीनमेंसे एक तो पीछे भाग गया। दूसरा उन चोरोंसे उर कर नहीं भागा, किन्तु उनके द्वारा पकड़ा गया। तीसरा तो असाधारण यल तथा कौशलसे उन चोरोंको हराकर आगे वढ़ ही गया। मानसिक विकारोंके साथ श्राध्यात्मिक युद्ध करनेमें जो जय-पराजय होता है, उसका थोडा वहुन स्थाल उक्त ह्यान्तसे आ सकता है।

• जह वा तित्रि मणुस्सा, जंतडवियहं सहाव गमणेणं। येला इषः मिथा, तुरंति यत्तायदा चोरा ॥१२११॥ इट्टमु मगा तहत्ये, ते एगो मगाओ यहिनियत्ता। वितिओ गिहेओं तहओं, सम इषंतु पुरंपत्तो ॥१२१२॥ अडवी भवो मण्सा, जीवा कम्मट्ठीई यहाँ दाहो। गंठीय भयद्वाण, रागद्धोसा य दो चोरा ॥१२१३॥ भगगो ठिई परिबुद्दी, गिहेओं पुण गठिओं गओं तहओं। सम्मत्त पुरं एव, जो एजातिणीं करणाणि ॥१२१४॥"

यथा जनाख्यः केऽपि, महापुर पिपासवः ।
प्राप्ताः कचन कान्तारे, स्थान चौरेः भयकरम् ॥६१९॥
तत्र द्रुतं द्रुतं यान्तो, व्हश्चस्तम्करद्वयम् ।
तद्द्द्रप्टा त्वरित पश्चादेको भीतः पलायितः ॥६२०॥
गृहीतश्चापरस्ता स्यामन्यस्त्ववगणप्यतो ।
भयस्थानमतिक्रमम्य, पुरं प्राप पराक्रमी ॥६२१॥

प्रथम गुण्स्थानमें रहनेवाले विकासगामी ऐसे अनेक आत्मा होते हैं, जो राग-द्वेष के तीव्रतम वेग को थोड़ा सा द्वाये हुए होते हैं, पर मोहकी प्रधान शिक्तिको अर्थात् दर्शनमोहको शिथिल किये हुए नहीं होते। इसिलये वे यद्यपि आध्यात्मिक लह्यके सर्वथा अनुकूलगामी नहीं होते, तो भी उनका बोध व चरित्र अन्य अविक-सित आत्माओंकी अपेचा अच्छा हो होता है। यद्यपि ऐसे आत्मा-ऑकी आध्यात्मिक दृष्टि सर्वथा आत्मोनमुख न होनेके कारण वस्तुतः मिथ्या दृष्टि, विपरीत दृष्टि या असत् दृष्टि हो कहलाती है, तथापि वह सद्दृष्टिके समीप ले जानेवाली होनेके कारण उपादेयमानी गई है#।

बोध, वीर्य व चारित्रके तर-तम भावकी अपेत्तासे उस असत् दृष्टिके चार भेद करके मिथ्या दृष्टि गुण्स्थानकी अन्तिम अवस्था-

हष्टान्तोपनयश्चात्र, जना जीवा भवोऽटवी।
पन्थाः कर्मस्थितिर्मन्थ देशस्तिह भयास्पदम् ॥६२२॥
रागद्वेषौ तस्करौ द्वौ तद्भीतो विकतस्त सः।
प्रान्थ प्राप्यापि दुर्भोवा, चो व्यष्टस्थितिवन्धकः ॥६२३॥
चौरुरुद्धस्तु स झयस्ताहग् रागादिवाधितः।
प्रान्थ भिनात्ति यो नैव, न चापि वस्नते ततः ॥६२४॥
स त्वभीष्टपुर प्राप्तो, योऽपूर्वकरणाद् द्रतुम्।
रागद्वेषावपाक्तत्य, सम्यग्दर्शनमाप्तवान् ॥६२५॥
—लोकप्रकाश सर्गे ३।

"मिथ्यात्वे मन्दतां प्राप्ते, मित्राद्या अपि दृष्टयः ।
 मार्गाभिमुखभावेन, कुर्वते मोक्षयोजनम् ॥३१॥
 श्रीयशोविजयनी-कृत योगावतारद्वात्रिंशिका ।

का शास्त्रमें श्रच्छा चित्र सींचा गया है। इन चार दृष्टियोंमें जो वर्समान होते हैं, वनको सद्दृष्टि लाभ करनेमें फिर देरी नहीं लगती।

सद्दोर्थ स स्वीर्य स सश्रित्र-के तर-तम-भावकी अपेक्षासे सद्-र एके \* भी शास्त्रमें चार विभाग किये हैं, जिनमें मिथ्यादृष्टि त्यागकर अथवा मोद्दकी एक या दोनों शिक्तयोंको जीतकर आगे बढ़े हुए सभी विकसित श्रात्माओंका समावेश हो जाता है। अथवा दूसरे प्रकारसे यों समभाया जा सकता है कि जिसमें आत्माका सक्ष्य मासित हो भीर उसकी प्राप्तिकेलिये मुख्य प्रवृत्ति हो, वह सद्दृष्टि। इसके विपरीत जिसमें आत्माका सक्ष्य न तो यथावत् भासित हो और न उसकी प्राप्तिकेलिये ही प्रवृत्ति हो, वह असत्दृष्टि। बोध, वीर्य च चरित्र-के तर-तम-भावको ल्ह्यमें रखकर शास्त्रमें दोनों दृष्टिके चार-चार विमाग किये गये हैं, जिनमें सब विकासगामी आत्माओंका समावेश हो जाता है और जिनका वर्णन पढ़नेसे आध्यात्मिक विकासका चित्र श्रॉलोंके सामने नाचने लगता है †।

<sup>%-&</sup>quot;सच्छ्रद्वासंगतो बोघो, दृष्टिः सा चाष्टघोदिता।
भित्रा, तारा, वहा, दृष्टा, स्थिरा, कान्ता, प्रभा, परा ॥२५॥
तृणगोमयकाष्टाग्नि,-कणदीप्रप्रभापमा।
रत्नतारार्कचन्द्राभा, क्रमणक्ष्वादिसत्रिभा ॥२६॥"
"आद्याख्यतस्रः सापाय,-पाता मिथ्यादृशामिह।
तत्त्वतो निरपायाख्र, भित्रप्रन्थेस्तथोत्तराः ॥२८॥"
योगावतारद्वात्रिंशिका।

<sup>|</sup> इसके िस्ये देखिये, श्रीहारिभद्रसूरि-कृत योगदृष्टिसमुचय तथा उपाध्याय यशोविजयजी-कृत २१से २४ तककी चार द्वार्वि-शिकाएँ।

शारीरिक और मानसिक दुःखोंकी संवेदनाके कारण अक्षात-क्यमेंही गिरि-नदी-पाषाण \* न्यायसे जब आत्माका आवरण कुछ शिथिल होता है और इसके कारण उसके अनुभव तथा वीर्योल्लास-की मात्रा कुछ बढ़ती है, तब उस विकासगामी आत्माके परिणामों-की शुद्धि व कोमलता कुछ बढ़तो है। जिसकी वदौलत वह रागहेष-की तीव्रतम—दुर्भेद प्रन्थिको तोड़नेकी योग्यता बहुत अंशोंमें प्राप्त कर लेता है। इस अक्षानपूर्वक दुःख संवेदना-जिनत अति अल्प आत्म-शुद्धिको जैनशास्त्रमें 'यथाप्रवृत्तिकरण' † कहा है। इसके बाद जब कुछ और भी अधिक आत्म-शुद्धि तथा वीर्योल्लासकी मात्रा बढ़ती है तब राग-छेषकी उस दुर्भेद श्रन्थिका भेदन किया जाता है। इस श्रन्थिभेदकारक आत्म शुद्धिको 'अपूर्वकरण' ‡ कहते हैं।

श्च यथाप्रवृत्तकरण, नन्वनाभोगरूपकम् ।
भवत्यनाभोगत्रश्च, कथं कर्मश्चयोऽङ्गिनाम् ॥६०॥
"यथा भिथो घर्षणेन, प्रावाणोऽद्विनदीगताः ।
स्युश्चित्राकृतयो ज्ञान,-शून्या अपि स्वभावतः ॥६०८॥
तथा यथाप्रवृत्तात्स्य,-रप्यनाभोगळक्षणात् ।
लघुस्थितिककर्माणो, जन्तवोऽत्रान्तरेऽथ च ॥६०९॥"
——लोकप्रकाश, सर्ग ३।

† इसको दिगम्बरसम्प्रदायमें 'अथाप्रवृत्तकरण' कहते हैं। इसकेछिय देखिये, तन्वार्थ-अध्याय ९ के १ छे सूत्रका १३ वाँ राजवार्तिक।

‡ "तीत्रधारपर्श्चेकल्पा,ऽपूर्वाख्यकरणेन हि । छाविष्कृत्य परं वीर्य, प्रनिथं भिन्दन्ति के चन ॥६१८॥" —छोकप्रकास, सर्ग ३। क्योंकि पेसा करण—परिणाम \* विकासगामी भारमाकेलिबे
भपूर्व—प्रथम ही प्राप्त है। इसके वाद आत्म-शुद्धि व वीर्योहलासकी
मात्रा कुछ अधिक वदती है, तब आत्मा मोहकी प्रधानभूत शिक —दर्शनमोहपर अवश्य विजयलाम करता है। इस विजय-कारक भारम-शुद्धिको जैनशास्त्रमें "अनिवृत्तिकरण" † कहा है, क्योंकि इस आत्म-शुद्धिकों हो जानेपर आत्मा दर्शनमोहपर जय-लाम विना किये नहीं रहता, अर्थात् वह पीछे नहीं हटता। उक तीन प्रकारकी आत्म-शुद्धियोंमें दूसरी अर्थात् अपूर्वकरण-नामक शुद्धि ही अत्यन्त दुर्लम है। योंकि राग-द्वेपके तीवतम वेगको

"परिणामविशेषोऽत्र, करणं प्राणिना मतम् ॥५९९॥"
 —छोकप्रकाश, सर्ग ३।

ि ''अयानिगृत्तिकरणेना,—तिस्वन्छाश्यातमना । करोत्यन्तरकरण,—मन्तर्गुहूर्त्तसमितम् ॥६२०॥ कृते च तिमान्मिश्यात्व,-मोहस्थितिर्दिधा भवेत् । तत्राद्यान्तरकरणा,-दृषस्तन्यपरोर्ध्वगा ॥६२८॥ तत्राद्यायां स्थितौ मिथ्या,-हक् स तह्छवेदनात् । अतीतायामैथतस्यां, स्थितावन्तर्गुहूर्ततः ॥६२९॥ प्राप्नोत्यन्तरकरणं, तस्थाद्यक्षण एव सः । सम्यक्त्वमीपशिमक,-मपौद्रिकमाप्नुयात् ॥६३०॥ यथा वनद्वो दग्धे,-च्धनः श्राप्यातृणं स्थलम् । स्वयं विध्यापित तथा, मिथ्यात्वोप्रद्वानलः ॥६३१॥ अवाप्यान्तरकरणं, क्षित्रं विध्यापित स्वयम् । तदौपशिमकं नाम, सम्यत्त्वं लमतेऽसुमान् ॥६३२॥" —होकप्रकाश, सर्ग ३। रोकनेका अत्यन्त किन कार्य इसीकेद्वारा किया जाता है, जो सहज नहीं है। एक बार इस कार्यमें सफलता प्राप्त हो जानेपर फिर चाहे विकासगामी आत्मा ऊपरकी किसी भूमिकासे गिर भी पड़े तथापि वह पुनः कभी-न-कभी अपने लह्यको—आध्यात्मिक पूर्ण सकपको प्राप्त कर लेता है। इस आध्यात्मिक परिस्थितिका कुछ स्पष्टीकरण अनुभवगत ब्यावहारिक ह्यान्तकेद्वारा किया जा सकता है।

जैसे; एक ऐसा वस्त्र हो, जिसमें मलके अतिरिक्त चिकनाहर भी लगी हो। उसका मल ऊपर-ऊपरसे दूर करना उतना कठिन और अम-साध्य नहीं, जितना कि चिकनाहरका दूर करना। यदि चिकनाहर एक बार दूर हो जाय तो किर वाकीका मल निकालनेमें किंवा किसी कारण-वश्च किरसे लगे हुए गर्देको दूर करनेमें विशेष अम नहीं पड़ता और वस्त्रको उसके असली सक्त्रमें जो वल ही लाया जा सकता है। ऊपर-ऊपरका मल दूर करनेमें जो वल दरकार है, उसके सरश "यथाप्रवृत्तिकरण्ण है। चिकनाहर दूर करनेवाले विशेष बल व अम-के समान "अपूर्वकरण्ण है। जो चिकनाहर के समान राग-धेषकी तीव्रतम अन्थिको शिथिल करता है। बाकी बचे हुए मलको किंवा चिकनाहर दूर होनेके बाद किरसे लगे हुए मलको कम करनेवाले बल-प्रयोगके समान "अनिवृत्तिकरण्ण है। उक्त तीनों प्रकारके बल-प्रयोगोंमें चिकना-हर दूर करनेवाला बल-प्रयोग ही विशिष्ट है।

अथवा जैसे; किसी राजाने आत्मरत्ताके लिये अपने अक्ष-रत्नकांको तीन विभागोंमें विभाजित कर रक्खा हो, जिनमें दूसरा विभाग शेष दो विभागोंसे अधिक बलवान् हो, तब उसीको जीतने-में विशेष बल लगाना पड़ता है। वैसे ही दर्शनमोहको जीतनेक पहले उसके रत्नक राग-छेषके तीव संस्कारोंको शिथिल करनेके- लिये विकासगामी भातमाको तीन बार बल-प्रयोग करना पड़ता है। जिनमें दूसरी वार किया जानेवाला बल-प्रयोग ही, जिसकेद्वारा राग-द्वेषकी अत्यन्त तीवताक्षप अन्धि मेदी जाती है, प्रधान होता है। जिस प्रकार उक्त तीनों दलोंमेंसे बलवान दूसरे अहरज़क दलके जीत लिये जानेपर फिर उस राजाका पराजय सहज होता है, इसी प्रकार द्वेषकी अतितीवताको मिटा देनेपर दर्शनमोहपर जयलाम करना सहज है। दर्शनमोहको जीता और पहले गुण्स्थानकी समाप्ति हुई।

पेसा होते ही विकासगामी आतमा स्वक्रपका दर्शन कर लेता है अर्थात् उसकी अव तक जो परक्रपमें स्वक्रपकी आन्ति थी, वह दूर हो जाती है। अत एव उसके प्रयत्नकी गति उलटी न होकर सीधी हो जाती है। अर्थात् वह विवेकी बन कर कर्तव्य-अक्तंब्यका वास्तविक विभाग कर लेता है। इस दशाको जैन-शास्त्रमें "अन्तरात्म भाव" कहते हैं; क्योंकि इस स्थितिको पाप्त करके विकासगामी आत्मा अपने अन्दर वर्तमान सूदम और सहज शुद्ध परमात्म-भावको देखने लगता है, अर्थात् अन्तरात्मभाव, यह आत्म-मन्दिरका गर्भद्वार है, जिममें प्रविष्ट होकर उस मन्दिर-में वर्तमान परमात्म-भावक्रप निश्चय देवका दर्शन किया जाता है।

यह दशा विकासक्रमकी चतुर्थी भूमिका किंवा चतुर्थ गुण-स्थान है, जिसे पाकर आत्मा पहले पहल आध्यात्मिक शान्तिका अनुभव करता है। इस भूमिकामें आध्यात्मिक दृष्टि यथार्थ (आ-त्मस्वक्पोन्सुख) होनेके कारण विपर्यास-रहित होती है। जिसको जैनशास्त्रमें सम्यग्दृष्टि किम्वा सम्यक्त्व # कहा है।

श्विनोक्ताद्विपर्यस्ता, सम्यग्द्दष्टिर्निगद्यते ।
 सम्यक्त्वशालिना सा स्या,-त्तमैवं जायतेऽद्गिनाम्॥५९६॥"
 —लोकप्रकाश, सर्गे ३।

चतुर्थीं आगेकी अर्थात् पञ्चमी आदि सब भूमिकाएँ समम् ग्रहियाली ही समभनी चाहिये, क्योंकि उनमें उत्तरोत्तर विकास तथा दृष्टि-की शुद्धि अधिकाधिक होती जातो है। चतुर्थ गुण्स्थान-में स्वरूप-दर्शन करनेसे आत्माको अपूर्व शान्ति मिलती है और उसको विश्वास होता है कि अब मेरा साध्य-विषयक सम दूर हुआ, अर्थात् अब तक जिस पौद्रलिक च बाह्य सुस्तको में नरस रहा था, वह परिणाम-विरस, अस्थिर एवं परिमित है, परिणाम-सुन्दर, स्थिर च अपरिमित सुख स्वरूप-प्राप्तिमें ही है। तब वह विकास-गामी आत्मा स्वरूप स्थितिकेलिये प्रयत्न करने लगता है।

मोहकी प्रधान शक्ति—दर्शनमोहको शिथिल करके स्वरूप-दर्शन कर लेनेके बाद भी, जब तक उसकी दूसरी शक्ति—चारित्र-मोहको शिथिल न किया जाय, तब तक स्वरूप-लाभ किंवा स्वरूप-स्थिति नहीं हो सकती। इसलिये वह मोहकी दूसरी शक्तिको मन्द करनेकेलिये प्रयास करता है। जब वह उस शक्तिको ग्रंशतः शिथिल कर पाता है; तब उसकी और भी उत्कान्ति हो जाती है। जिसमें ग्रंशतः स्वरूप-स्थिरता या परपरिण्ति-त्याग होनेसे चतुर्थ 'भूमिकाकी अपेत्ता अधिक शान्ति लाभ होता है। यह देशविरति-नामक पाँचवाँ गुण्स्थान है।

इस गुण्स्थानमें विकासगामी आत्माको यह विचार होने लगता है कि यदि अल्प-विरितिसे ही इतना अधिक शान्ति-लाम हुआ तो फिर सर्व-विरिति—जड़ मार्चोके सर्वथा परिहारसे कितना शान्ति-लाम न होगा। इस विचारसे प्रेरित होकर व प्राप्त आध्यात्मिक शान्तिके अनुभवसे चलवान होकर वह विका-सगामी आत्मा चारित्रमोहको अधिकांशमें शिथिल करके पहले-की अपेद्या भी अधिक स्वक्रप-स्थिरता व स्वक्रप-लाभ प्राप्त करने-की चेष्टा करता है। इस चेष्टामें कृतकृत्य होते ही उसे सर्व-विरित संयम प्राप्त होता है। जिसमें पौद्रलिक भागेंपर म्च्छां विलक्षत नहीं रहती, और उसका सारा समय स्वरूपकी अभिव्यक्ति करनेके काममें ही ख़र्च होता है। यह "सर्वविरति" नामक पष्ट गुण्स्थान है। इसमें आत्म-कत्याण्के अतिरिक्त लोक क्ल्याण्की मावना और तद्युक्ल प्रवृत्ति भी होती है। जिससे कमी-कमो थोड़ी-यहुत मात्रामें प्रमाद आ जाता है।

वॉचवे गुणस्थानकी अपेदाा, इस दुठे गुणस्थानमें स्वरूप-अभिव्यक्ति अधिक होनेके कारण यद्यपि विकासगामी आत्माको श्राच्यात्मिक शान्ति पहलेसे श्रधिक ही मिलती है तथापि बीच-वीच-में अनेक प्रमाद उसे शान्ति अनुभवमें जो वाधा पहुँचाते हैं, उसको वह सहन नहीं कर सकता। अत एव सर्व-विरति-जनित शान्तिके साथ अप्रमाद-जनित विशिष्ट शान्तिका अनुभव करनेकी प्रयत लालसासे प्रेरित होकर वह विकासगामी आत्मा प्रमादका त्याग करता है और स्वरूपकी अभिव्यक्तिके अनुकृत मनन-चिन्तनके सिवाय अन्य सब व्यापारीका त्याग कर देता है। यही 'अप्रमत्त-संयतः नामक सातवाँ गुणस्थान है। इसमें एक और अप्रमाद-जन्य बत्कट सुख का अनुभव आत्माको उस स्थितिमें वने रहने-के लिये उत्ते जित करता है और दूसरी ओर प्रमाद-जन्य पूर्व वास-नाप उसे अपनी ओर सींचती हैं। इस सींचातानीमें विकासगामी आत्मा कभी प्रमादकी तन्द्रा और कभी अप्रमादकी जागृति अर्थात् चुठे और सातर्वे गुण्स्थानमें अनेक बार जाता आता रहता है। भॅवर या वातम्रमीमें पड़ा हुआ तिनका इधरसे उधर और उधर से इधर जिस प्रकार चलायमान होता रहता है, उसी प्रकार खुठे भौर सातर्वे गुण्स्थानके समय विकासगामी आतमा अनवस्थित बन जाता है।

प्रमादके साथ होनेवाले इस आन्तरिक युद्धके समय विकास-

गामी आतमा यदि अपना चारित्र-वल विशेष प्रकाशित करता है तो फिर वह प्रमादों—प्रलोमनोंको पार कर विशेष अप्रमत्त-अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस अवस्थाको पाकर वह ऐसी शिक्त वृद्धिकी तैयारी करता है कि जिससे शेष रहे-सहे मोह-बलको नष्ट किया जा सके। मोहके साथ होनेवाले भावी युद्धकेलिये की जानेवाली तैयारीकी इस भूमिकाको आठवाँ गुण्स्थान कहते हैं।

पहले कभी न हुई ऐसी आत्म-शुद्धि इस गुण्स्थानमें हो जाती
है। जिससे कोई विकासगामी आत्मा तो मोहके संस्कारों के
प्रभावको क्रमशः द्याता हुआ आगे बढ़ता है तथा अन्तमें उसे
विलक्जल ही उपशान्त कर देता है। और विशिष्ट आत्म शुद्धिवाला
कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा भी होता है, जो मोहके संस्कारों को
क्रमशः जह मूलसे उसाइना हुमा आगे बढ़ता है तथा अन्तमें उन
सव संस्कारों को सर्वथा निर्मूल ही कर डालता है। इस प्रकार
आठवें गुण्स्थानसे आगे बढ़नेवाले अर्थात् अन्तरात्म-भावके
विकासद्वारा परमात्म-भाव क्रप सर्वोपरि भूमिका के निकट पहुँ चनेवाले आत्मा दो श्रेणियों में विभक्त हो जाते हैं।

एक श्रेणिवाले तो ऐसे होते हैं, जो मोहको एक वार सर्वधा द्वा तो लेते हैं, पर उसे निर्मूल नहीं कर पाते। अत एव जिस प्रकार किसी वर्तनमें भरी हुई भाफ कभी-कभी अपने वेगसे उस वर्तनकों ठड़ा ले भागतो है या नीचे गिरा देती है अथवा जिस प्रकार राजके नीचे द्वा हुआ अग्नि ह्वाका भकोरा लगते ही अपना कार्य करने लगता है, किंवा जिस प्रकार जलके तलमें वैठा हुआ मल थोड़ासा सोभ पाते ही ऊपर उठकर जलको गँदला कर देता है, उसी प्रकार पहले द्वाया हुआ भी मोह आन्तरिक युद्धमें थके हुए उन प्रथम श्रेणिवाले आत्माओंको अपने वेगकेद्वारा नीचे पटक देता है। एक वार सर्वधा द्वाये जानेपर भी मोह, जिस भूमिकासे आत्माको हार दिलाकर नीचे की ओर पटक देता है, वही ग्यारहवाँ गुण्स्थान है। मोहको क्रमशः द्याते-द्वाते सर्वथा द्याने तकमें उत्तरोत्तर अधिक-अधिक विश्वव्याली दो भूमिकाएँ अवश्य प्राप्त करनी पड़ती हैं। जो नौवाँ तथा दसवाँ गुण्स्थान कह-लाता है। ग्यारहवाँ गुण्स्थान अधःपतनका स्थान है, क्योंकिउसे पाने-वाला आत्मा आगे न वढ़कर एक बार तो अवश्य नीचे गिरता है।

ट्सरी श्रेणिवाले श्रात्मा मोहको क्रमशः निर्मृत करते-करते अन्तमें उसे सर्वथा निर्मृत कर ही डालते हैं। सर्वथा निर्मृत करने-की जो उच भूमिका है, वही वारहवाँ गुणसान है। इस गुणसानको पाने तकमें अर्थात् मोहको लर्वधा निर्मूल करनेसे पहले वीचमें नौवाँ श्रीर दलवाँ गुण्म्यान प्राप्त करना पडता है। इसी प्रकार देखा जाय तो चाहे पहली श्रेणिवाले हीं, चाहे दूसरी श्रेणिवाले, पर वे सव नीवाँ-दसवाँ गुण्यान पाप्त करते ही हैं। दोनों श्रेणिवालामें अन्तर इतना ही होना है कि प्रथम श्रेणिवालांकी अपेका दूसरी श्रेणिवालॉमें प्रात्म-ग्रुद्धि व धात्म-वल विशिष्ट प्रकारका पाया जाता है। जैसे:-किसी एक दर्जेंके विद्यार्थी भी दो प्रकारके होते हैं। एक प्रकारके नो ऐसे होते हैं, जो सौ कोशिश करनेपर भी एक वारगी अपनी परीचामें पाल होकर आगे नहीं चढ़ सकते। परदूसरे प्रकारके विद्यार्थी अपनी योग्यताके वलसे सव कठिनाईयोंको पार कर उस कठिनतम परीचाको वेघड़क पास कर ही लेते हैं। उन दोनों दलके इस श्रन्तरका कारण उनकी श्रान्तरिक योग्यताकी न्यूनाधिकता है। वैसे हो नौवें तथा दसवें गुणुस्नानको प्राप्त करनेवाले उक्त दोनों श्रेणिगामी आत्माश्रोंकी श्राध्यात्मिक विश्रुद्धि न्यूनाधिक होती है। जिसके कारण एक श्रेणिवाले तो दसर्वे गुण्यानको पाकर अन्तमं ग्यारहवे गुण्यानमे मोहसे हार खाकर नीचे गिरते हैं और अन्य श्रेणिवाले दसवें गुण- खानको पाकर इतना अधिक आत्म-वल प्रकट करते हैं कि अन्तमें वे मोहको सर्वथा त्तीण कर वारहवें गुण्यानको प्राप्त कर ही लेते हैं।

जैसे ग्यारहवाँ गुणस्थान श्रवश्य पुनरावृत्तिका है, वैसे ही वार-हवा गुणस्थान अपुनरावृत्तिका है। अर्थात् ग्यारहवें गुणस्थानको पानेवाला श्रात्मा एक वार उससे अवश्य गिरता है श्रीर वारहवें गुणुखानको पानेवाला उससे कदापि नहीं गिरता, विक अपरको ही चढ़ता है। किसी एक परीक्षामें नहीं पास होनेवाले विद्यार्थी जिस प्रकार परिश्रम व एकाग्रतासे योग्यता वढाकर फिर उस परीचाको पास कर लेते हैं. उसी प्रकार एक बार मोहसे हार खाने. वाले आत्मा भी अप्रमत्त-भाव व यात्म-पल-की अधिकतासे फिर मोहको अवश्य चीए कर देते हैं। उक्त दोनों श्रेणिवाले आत्माश्रीकी तर-तम-भावापन्न आध्यात्मिक विश्वद्धि मानी परमात्म भाव-कप सर्वोच भूमिकापर चढ़नेकी दो नसेनियाँ हैं। जिनमेंसे एकको जैनशास्त्रमें 'उपशमश्रेणि' स्रौर दुसरीको 'चपकश्रेणि' कहा है। पहली कुछ दूर चढ़ाकर गिरानेवाली और दूसरी चढ़ानेवाली ही है। पहली श्रेषिसे गिरनेवाला आध्यात्मिक अधःपतनकेद्वारा चाहे प्रथम गुण्सान तक क्यों न चला जाय, पर उसकी वह ग्रध पतित स्थिति कायम नहीं रहती। कभी-न-कभी फिर वह दूने वलसे और दूनी सावधानीसे तैयार होकर मोह-शत्रुका सामना करता है और श्रीर श्रन्तमें दूसरी श्रेणिकी योग्यता प्राप्त कर मोहका सर्वथा ज्ञय कर डालता है। व्यवहारमें अर्थात् आधिभौतिक स्तेत्रमें भी यह देखा जाता है कि जो एक बार हार खाता है, वह पूरी तैयारी करके हरानेवाले शत्रुको फिरसे हरा सकता है।

परमात्म-भावका खराज्य प्राप्त करनेमें मुख्य वाधक मोह ही है। जिसको नष्ट करना अन्तरात्म-भावके विशिष्ट विकासपर निर्भर है। मोहका सर्वथा नाश हुआ कि अन्य आवरण जो जैन-

शास्त्रमें 'घातिकर्म' कहलाते हैं, वे प्रधान सेनापतिके मारे जानेके बाद अनुगामी सैनिकोंकी नरह एक साथ तितर-वितर हो जाते हैं। फिर वया देरी, विकासगामी आत्मा तुरन्त ही परमात्म-भावका पूर्ण आध्यात्मिक खराज्य पाकर अर्थात् सिबदानन्द खरूपको पूर्णतया व्यक्त करके निरतिशय शान, चारित्र आदिका लाभ करता है तथा अनिर्वचनीय खामाविक सुखका अनुभव करता है। जैसे, पूर्णिमाकी रातमें निरम्र चन्द्रकी सम्पूर्ण कलाएँ प्रकाशमान होती हैं, वैसे ही उस समय आत्माको चेनना आदि सभी मुख्य शिक्तयाँ पूर्ण विकसित हो जाती हैं। इस भूमिकाको जैनशास्त्रमें तेरहवाँ गुण्यान कहते हैं।

इस गुण्यानमें चिरकाल तक रहनेके वाद श्रातमा दग्ध रज्जुके समान शेप भावरणोंकी श्रधीत् अप्रधानभूत श्रधातिकमोंको उडा-कर फेंक देनेकेलिये सुदमिकयाप्रतिपाति शुक्कध्यानक्ष्य पवनका श्राश्रय लेकर मानसिक, वाचिक श्रीर कायिक व्यापारोंको सर्वधा रोक देता है। यही श्राध्यात्मक विकासकी पराकाष्टा किंवा चीदहवाँ गुण्यान है। इसमें श्रात्मा समुच्छिन्नकियाप्रतिपाति शुक्कध्यानद्वारा गुमेरुकी तरह निष्प्रक्षम्य स्थितिको प्राप्त करके श्रन्तमें श्ररीर-न्याग-पूर्वक व्यवहार श्रीर परमार्थ दृष्टिसे लोकोचर स्थानको प्राप्त करता है। यही निर्मुण ब्रह्मस्थित क है, यही सर्वाक्षीण पूर्णता है, यही पूर्ण कतक्रत्यता है, यही परम पुरुपार्थकी श्रन्तिम सिद्धि

<sup>&</sup>quot;योगसंन्यासतस्त्यागी, योगानप्यखिळाँस्त्येजत् । इत्येवं निर्गुणं ब्रद्धा, परोक्तमुपपद्यते ॥५॥ वम्तुतस्तु गुणै पूर्ण -मनन्तैर्भासते स्वतः। रूपं त्यक्तात्मन साधो,-निरश्रस्य विधारिव॥८॥"

है और यही अपुनरावृत्ति-स्थान है। क्योंकि संसारका एकमात्र कारण मोह है। जिसके सब संस्कारोंका निश्शेष नाश हो जानेके कारण अब उपाधिका संभव नहीं है।

यह कथा हुई पहिलेसे चौदहवे गुण्स्थान तकके वारह गुण्-स्थानींकी; इसमें दूसरे और तीसरे गुणस्थानकी कथा, जो छूट गई है, वह यों है कि सम्यक्त किंवा तत्त्वज्ञानवाली ऊपरकी चतुर्थी श्रादि भूमिकाश्रोंके राजमार्गसे च्युत होकर जब कोई श्रात्मा तत्वकान ग्रून्य किंवा मिथ्यादृष्टिवाली प्रथम भूमिकाके उन्मार्गकी श्रोर भुकता है, तब बीचमें उस श्रधः पतनोन्मुख श्रात्माकी जो कुछ श्रवस्था होती है, वही दूसरा गुणस्थान है। यद्यपि इस गुणस्थानमें प्रथम गुण्लानकी अपेत्ता भातम शुद्धि अवश्य कुछ अधिक होती है, इसीलिये इसका नम्बर पहलेके बाद रक्खा गया है, किर भी यह वात ध्यानमें रखनी चाहिये कि इस गुण्यानको उत्क्रान्ति-स्थान नहीं कह सकते। क्योंकि प्रथम गुग्सानको छोड़कर उत्क्रान्ति करने-वाला ब्रात्मा इस दूसरे गुणसानको सीधे तौरसे प्राप्त नहीं कर सकता, किन्तु ऊपरके गुण्णानसे गिरनेवाला ही आतमा इसका अधिकारी बनता है। अधःपतन मोहके उद्देकसे होता है। अत पव इस गुण्यानके समय मोहकी तीव काषायिक शक्तिका आवि र्भाव पाया जाता है। खीर आदि मिष्ट भोजन करनेके बाद जब वमन हो जाता है, तब मुखमें एक प्रकारका वित्तव्य स्वाद अर्थात् न छतिमधुर न अति-अम्ल जैसे प्रतीत होता है। इसी प्रकार दूसरे गुण्यानके समय आध्यात्मिक स्थिति विलक्तण पाई जाती है। वयोकि उस समय श्रात्मा न तो तत्त्व-ज्ञानको निश्चित भूमिका-पर है और न तत्त्व-ज्ञान-श्रुन्य निश्चित भूमिकापर। अथवा जैसे कोई व्यक्ति चढ़नेकी सीढ़ियोंसे खिसक कर जब तक ज़मीनपर आकर नहीं ठहर जाता, तब तक बीचमें एक विलक्ष अवस्थाका

अनुभव करता है, वैसे ही सम्यक्त्वसे गिरकर मिथ्यात्वको पाने तकमें अर्थात् बीचमें आत्मा एक विल्लण आध्यात्मिक अवस्थाका अनुभव करता है। यह बात हमारे इस व्यावहारिक अनुभवसे भी सिद्ध है कि जय विसी निश्चित उन्नत-अवस्थासे गिरकर कोई निश्चित अवनत-अवस्था प्राप्त की जाती है, तब बीचमें एक विल्ल्लण परिस्थिति सड़ी होना है।

तीसरा गुण्यान श्रात्मार्का उस मिश्रित श्रवस्थाका नाम है, जिसमें न तो केवल सम्यक् दृष्टि होती हैं और न केवल मिथ्या दृष्टि, किन्तु श्रात्मा उसमें दोलायमान श्राध्यात्मिक स्वितिवाला वन जाना है। श्रत एव उसकी बुद्धि स्त्राधीन न होनेके कारण सन्देह-शील होती है श्रयांत् उसके सामने जो कुछ श्राया, यह सब सच। न नो वह तस्वको एकान्त श्रतस्वक्त ही जानती है श्रीर न तस्व-श्रतस्वका वास्त्रविक पूर्ण विवेक ही कर सकतो है।

कोई उत्क्रान्ति करनेवाला आतमा प्रथम गुण्यानसे निकलकर सीधे ही तीलरे गुण्यानको प्राप्त कर सकता है और कोई अप-क्रान्ति करनेवाला आतमा भी चतुर्थ भादि गुण्यानसे गिरकर नीसरे गुण्यानको प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उत्क्रान्ति करनेवाले और प्रपक्तान्ति करनेवाले—शेनो प्रकारके आत्माओंका आध्य-यान तीसरा गुण्यान है। यही तीसरे गुण्यानकी दूसरे गुण्यानसे विशेषना है।

जपर भातमाकी जिन चौदह अवस्थायांका विचार किया है, उनका तथा उनके भन्तर्गत अवान्तर संख्यातीत अवस्थायोंका वहुत संदेपमें वर्गीकरण करके शास्त्रमें श्रीरधारी आत्माकी सिर्फ़ तीन अवस्थाएँ वतलाई हैं:—(१) बहिरात्म-भवस्था, (२) भन्तरात्म-भवस्था और (३) परमात्म-भवस्था।

पहली अवस्थामं आत्माका वास्तविक-विशुद्ध कप अत्यन्त

आच्छुन्न रहता है, जिसके कारण आत्मा मिथ्याध्यासवाला होकर पौद्गलिक विलासोंको ही सर्वस्व मान लेता है और उन्हींकी प्राप्तिके-लिये सम्पूर्ण शक्तिका व्यय करता है।

दूसरी अवसामें आत्माका वास्तविक सक्षप पूर्णतया तो प्रकट नहीं होता, पर उसके ऊपरका आवरण गाढ़ न हीकर शिथिल, शिथिलतर, शिथिलतम वन जाता है, जिसके कारण उसकी दृष्टि पौद्गलिक विलासोंकी ओरसे हट कर शुद्ध सक्षपकी ओर लग जातो है। इसीसे उसकी दृष्टिमें श्ररीर आदिकी जीर्णता व नवीनता अपनी जीर्णता व नवीनता नहीं है। यह दूसरी अवस्था ही तीसरी अवस्थाका दृढ़ सोपान है।

तीसरी अवस्थामें आत्माका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है अर्थात् उसके ऊपरके घने आवरण विलक्कल विसीन हो जाते हैं।

पहला, दूसरा और तीसरा गुणसान बहिरात्म-अवस्थाका चित्रण है। चौथेसे वारहवें तकके गुणसान अन्तरात्म-अवस्थाका दिग्दर्शन है और तेरहवाँ, चौदहवाँ गुणसान परमात्म-अवस्थाका वर्णन # है।

<sup>% &</sup>quot; अन्ये तु मिश्यादर्शनादिमावपरिणतो वाह्यातमा, सम्यग्द-र्शनादिपरिणतस्त्वन्तरात्मा, केवळज्ञानादिपरिणतस्तु परमात्मा। तत्राद्य-गुणस्थानत्रये वाह्यात्मा, ततः परं श्लीणमोह्गुणस्थानं यावदन्तरा-त्मा, ततः परन्तु परमात्मेति। तथा न्यक्त्या वाह्यात्मा, शक्त्या पर-मात्मान्तरात्मा च। न्यक्त्यान्तरात्मा तु शक्त्या परमात्मा अनुभूतपूर्व-नयेन च बाह्यात्मा, न्यक्त्या परमात्मा, अनुभूतपूर्वनयेनैव वाह्यात्मा-नतरात्मा च।" —अध्यात्ममतपरीक्षा, गाथा १२५।

आत्माका सभाव द्वानमय है, इसिलये वह चाहे किसी गुण्सानमें क्यों न हो, पर ध्यानसे कदापि मुक्त नहीं रहता। ध्यानके सामान्य रीतिसे (१) ग्रुम भीर (२) अग्रुम, ऐसे दो विभाग और विशेष रीतिसे (१) ग्रार्त, (२) रौड़, (३) धर्म और (४) ग्रुक्त, ऐसे चार विभाग शास्त्रमें # किये गये हैं। चारमें से पहले दो अग्र में भीर विशेष शिष्ट्रती से पहले दो ग्रुम हैं। पौद्रतिक दिएकी मुख्यताके किया आत्म-विस्मृतिके समय जो ध्यान होता है, वह अग्रुम और पौद्रतिक दिएकी गौणता व आत्मानुसन्धान-दशामें जो ध्यान होता है, वह ग्रुम धे। अग्रुम ध्यान संसारका कारण और ग्रुम ध्यान मोल्का कारण है। पहले तीन गुणसानों आर्च ग्रीर रौड़, ये दो ध्यान हो तर-तम-भावसे पाये जाते हैं। चौथे और पाँचवें गुणसानमें उक्त दो ध्यानोंके अतिरिक्त सम्यक्तके प्रभावसे धर्मध्यान भी होता है। छठे गुणसानमें आर्च और धर्म, ये दो ध्यान होते हैं। सातवें गुणसानमें सिर्फ धर्मध्यान होता है। आठवेंसे वारहवें तक पाँच गुणसानोंमें धर्म ग्रीर ग्रुक्त, ये दो ध्यान होते हैं।

तेरहवें झोर चौदहवें गुण्यानमें सिर्फ शुक्क ध्यान होता है †।

<sup>&</sup>quot; वाह्यात्मा चान्तरात्मा च, परमात्मेति च त्रयः।
कायाधिष्ठायकध्येयाः, प्रसिद्धा योगवाद्मये॥ १०॥
अन्ये भिथ्यात्वसम्यक्त्व,-केवल्रज्ञानमागिनः।
मिश्रे च श्लीणमोद्दे च, विश्रान्तास्ते त्वयोगिनि॥ १८॥"
—योगावतारद्वात्रिंशिका।

<sup>&</sup>quot;आर्तरीद्रधर्मशुक्छानि।"—तत्त्वार्थ-अध्याय ९, सूत्र २९। † इसकेछिये देखिये, तत्त्वार्थ अ०९, सूत्र ३५ से ४०। ध्यान-ज्ञतक, गा० ६३ और ६४ तथा आवश्यक-हारिभद्री टीका ए०६०२। इस विषयमें तत्त्वार्थके उक्त सूत्रोंका राजवार्तिक विशेष देखने योग्य है, क्योंकि उसमें श्वेताम्बरप्रन्थोंसे थोड़ासा मतभेद है।

गुण्छानों पाये जानेवाले ध्यानों है उक्त वर्णनसे तथा गुण् स्थानों में किये हुए वहिरात्म-भाव द्यादि प्योंक विभागसे प्रत्येक मनुष्य यह सामान्यतया जान सकता है कि मैं किस गुण्छानका अधिकारी हूँ। पेसा ज्ञान, योग्य अधिकारीकी नैसर्गिक महत्त्वा-काह्यको ऊपन्के गुण्छानों के लिये उत्ते जित करता है।

## दर्शनान्तरके साथ जैनदर्शनका साम्य।

जो दर्शन, श्रास्तिक श्रर्थात् श्रात्मा, उसका पुनर्जन्म, उसकी विकासशीलता तथा मोच-योग्यता माननेवाले हैं, उन सवामें किसी-न-किसी रूपमें श्रात्माके क्रमिक विकासका विचार पाया जाना खाभाविक है। श्रत एव श्रार्यावर्त्तके जैन, वैदिक श्रीर बौद्ध, इन तीनों प्राचीन दर्शनोंमें उक्त प्रकारका विचार पाया जाता है। यह विचार जैनदर्शनमें गुण्लानके नामसे, वैदिक दर्शनमें भूमिका-श्रांके नामसे श्रीर वौद्धदर्शनमें श्रवसाश्रोंके नामसे प्रसिद्ध है। गुण्लानका विचार, जैला जैनदर्शनमें स्दम तथा विस्तृत है, वैसा अन्य दर्शनोंमें नहीं है, तो भी उक्त तीनों दर्शनोंकी उस विचारके सम्बन्धमें बहुत-कुछ समता है। श्रर्थात् संकेत, वर्णनशैली श्रादिकी मिन्नता होनेपर भी वस्तृतत्त्वके विपयमें तीनों दर्शनोंका भेद नहींके बराबर हो है। वैदिकदर्शनके योगवाशिष्ठ, पातञ्जल योग श्रादि श्रन्थोंमें आत्माकी भूमिकाशोंका अच्छा विचार है।

जैनशास्त्रमें मिथ्यादृष्टि या वहिरातमाक्षे नामसे अक्षानी जीवका लक्षण बतलाया है कि जो अनात्मामें अर्थात् आत्म-भिन्न जड़तत्त्वमें आत्म-बुद्धि करता है, वह मिथ्यादृष्टि या बहिरातमा \* है। योग-

क्ष "तत्र मिथ्यादर्शनोदयवशीकृतो मिथ्यादृष्टिः।" —तत्त्वार्थ-अध्याय ९, सू० १, राजवार्त्तिक १२।

वाशिष्ठमें \* तथा पातञ्जलयोग सूत्र † में महानी जीवका वहीं बज्जण है । जैनशास्त्रमें मिथ्यात्वमोहनीयका संसार-बुद्धि और दुःसक्प फल वर्णित है ‡। वहीं वात योगवाशिष्ठके

"आत्मिषया समुपात्त,-कायादिः कीत्यंतेऽत्र वहिरात्मा। कायादेः समिष्ठा,-यको भवत्यन्तरात्मा तु ॥॥" —योगशास्त्र, प्रकाश १२।

"निर्मलस्फटिकस्येव, सहजं रूपमात्मनः। अध्यस्तोपाधिसंबन्धां, जहस्तत्र विमुद्यति ॥६॥" —ज्ञानसार, मोहाष्ट्रक।

"नित्येशुच्यात्मताख्याति,-रिनत्याशुच्यनात्मसु । आविद्यादत्त्वघीर्विद्या, योगाचार्ये प्रकीर्तिताः ॥ ॥ " —ज्ञानसार, विद्याष्टक ।

''भ्रमवाटी वहिर्दृष्टि,-भ्रमच्छाया तदीक्षणम् । अभ्रान्तस्तत्त्वदृष्टिस्तु, नास्यां भेते सुखाऽऽगया ॥२॥'' ज्ञानसार, तत्त्वदृष्टि-अष्टक ।

क्ष"यस्याऽज्ञानात्मने।ज्ञस्य, देह एवात्मभावना । चित्रतेति सपैवाक्ष,-रिपवे।ऽभिभवन्ति तम् ॥३॥" —निर्वाण-प्रकरण, पूर्वार्ध, सर्ग ६।

†"अनित्याऽग्रुचिदुःखाऽनात्मसु नित्यग्रुचिसुखात्मख्यातिरविद्या।" ~ ं — पातञ्जलयोगसूत्र, साधन-पाद, सूत्र ५।

‡" समुदायावयवयोबन्घहेतुत्वं वाक्यपरिसमाप्तेवीचित्र्यात्।"
—तत्त्वाथ, अध्याय ९, सू० १, वार्त्तिक ३१।

''विकल्पचपकैरात्मा, पीतमोहासनो ह्ययम् । भवोचतालमुत्ताल,-प्रपश्चमधितिष्ठति ॥५॥" — ज्ञानसार, मोहाष्टकः।

₹

निर्वाण \* प्रकरणमें प्रज्ञानके फलक्षणसे कही गई है। (२) बोगवाशिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वाधंमें अविद्यासे दुम्णा होर दुम्णासे
दुः अका अनुभव तथा विद्यासे भविद्याका | नारा, यह क्रम
जैसा वर्णित है, वही कम जैनशास्त्रमें मिण्याकान और सम्यक्
कानके निरूपणद्वारा जगह-जगह वर्णित है। (३) योगवाशिष्ठके
उक्त प्रकरणमें ३ ही जो अविद्याका विद्यासे और विद्याका
विचारसे नाश वतलाया है, वह जैनशास्त्रमें माने हुए मतिकान
आदि ज्ञायोपशमिकज्ञानसे मिथ्याक्षानके नाश और ज्ञायिकक्षानसे
ज्ञायोपशमिकज्ञानके नाशके समान है। (४) जैनशास्त्रमें मुख्यतया
मोहको हो वन्धका—संसारका हेतु माना है। योगवाशिष्ठमें + वही

श्च "अज्ञानात्त्रसृता यस्मा, ज्ञगत्वर्णपरम्पराः । यस्मिंस्तिष्टान्त राजन्ते, विश्वान्ति विल्लखन्ति च ॥५३॥'' "आपातमात्रमधुरत्वमनर्थसत्त्व, माद्यन्तवत्त्वमीखल्लस्थितिमञ्जरत्त्वम् । अज्ञानशाखिन इति प्रसृतानि राम, नानाकृतीनि विपुलान फलानि तानि'' ॥६१॥ पूर्वोर्द्ध, सर्गे ६,

† "जन्मपर्वाहिना रन्ध्रा, विनाशच्छिद्रचळ्चुरा। भोगाभोगरसापूर्णा, विचारैकघुणक्षता ॥११॥"

सर्ग ८।

् ‡ "मिथःस्वान्ते तयोरन्त,-श्रक्ठायातपनयोरित । अविद्यायां विलीनायां, क्षीणे द्वे एव करूपने ॥२३॥ एते राघव लीयेते, अवाष्यं परिशिष्यते । - अविद्यासंक्षयात् क्षीणो, विद्यापक्षोऽपि राघव ॥२४॥" सर्ग ९ ।

+ "अविद्या संसृतिर्वन्घो, माया मोहो महत्तमः। किरिपतानीति नामानि, यस्याः सकलवेदिभिः॥२०॥" बात कपान्तरसे कही गई है। उसमें जो एश्यके अस्तित्वको यन्धका कारण कहा है; उसका नात्पर्य एश्यके अभिमान या अध्याससे है। (५) जैसे, जैनशास्त्रमें प्रनिथमेंदका वर्णन है वैसे ही योगवाशिष्ठमें \* भी है। (६) वैदिक प्रन्थोंका यह वर्णन कि ब्रह्म, मायाके संसर्गसे जीवत्य धारण करता है और मनके संसर्गसे सकल्प-विकल्पात्मक पेन्द्रजालिक छि रचता है, तथा स्थावरजङ्गमात्मक जगत्का कल्पके अन्तमें नाश होता है । इत्यादि वार्तोकी संगति जैनशास्त्रके अनुसार इस प्रकार की जा सकती है। आत्माका अन्यवहार-राशिसे ध्यवहारराशिमें आना ब्रह्मका जीवत्व धारण करना है।

"द्रष्टुर्दृश्यस्य सत्ताऽद्ग,-यन्ध इत्याभिधीयते । द्रष्टा दृश्यवलाद्यद्धो, दृश्याऽभावे विमुन्त्यते ॥२२॥" ——उत्पात्त-प्रकरण, स० १।

''तस्माधित्तविकरपस्थ,-पिञाचो बालकं यथा। विनिद्दरयेवमपान्त,-द्रेष्टार दृज्यकापिका ॥३८॥" —-उत्पत्ति-प्र० स० ३।

\* झप्तिर्हि मन्धिविच्छेद,-स्तिसम् सित हि मुक्तता।
मृगतृष्णाम्बुबुद्धादि,-शान्तिमात्रात्मकस्त्वसौ ॥२३॥''
—वत्पित्त-प्रकरण, स० ११८

वित्यक्षेत्रं स्वरमेवाशु, संकल्पयति नित्यशः। तेनेत्थीमन्द्रजालश्री,-विततेयं वितन्यते ॥१६॥"

"यदिदं दृश्यतं सर्वे, जगत्स्थावरजङ्गमम्। त्रत्सुपुप्ताविव स्वप्नः, कल्पान्ते प्रविनश्यति॥१०॥" —उत्पाति-प्रकरण, स०१।

स तथाभूत एवात्मा, स्वयमन्य इवोहसन्। जीवतासुपयातीव, माविनामा कद्यिताम्।।१२॥<sup>१</sup> क्रमशः स्दम तथा स्थूल मनद्वारा संक्रित्व प्राप्त करके करणका जालमें भारमाका विचरण करना संकर्ण-विकरणात्मक पेन्द्रजालिक स्थि है। शुद्ध आत्म-स्कूण व्यक्त होनेपर सांसारित पर्यायोंका नाश होना ही करणके अन्तमें स्थावन जद्गमात्मक अगत्का नाश है भातमा भपनी सत्ता भूलकर जड-सत्ताको स्वसत्ता मानता है, जो अहंत्व-ममत्त्व भावनारूण मोहनीयका उटय श्रीर यन्धका कारण है। यही अहंत्व ममत्त्व भावना वैदिक वर्णन शैलिके अनुसार वन्धहेतु-भूत दश्य सत्ता है। उत्पत्ति, बृद्धि, विकास, स्वर्गे. नरक आदि जो जीवकी अवस्थाएँ वैदिक प्रन्थोंमें वर्णित क्ष हैं, वे ही जैन-दृष्टिके अनुसार व्यवहार-राशि-गत जीवके पर्याय हैं। (७) योगवाशिष्टमें † सक्रप-स्थितिको ब्रानीका श्रीर सक्रप-भ्रंशको श्रशानीका लज्ञण माना है। जैनशास्त्रमें भी सम्यक्जानका श्रीर मिथ्यादृष्टिका क्रमश्च वही सक्रप ‡ वतलाया है। (=) योगवाशिष्टमें + जो सम्यक्जानका लज्ञण

स्वभावलामसंस्कार,-कारणं ज्ञानमिष्यते । ्' ध्यान्ध्यमात्रमतस्त्वन्य,-त्तथा चोक्तं महात्मना ॥३॥"

 <sup>&</sup>quot;उत्पद्यते यो जगित, स एव किल वर्धत ।
 स एव मोक्षमाप्रोति, स्वर्ग वा नरकं च वा ॥७॥"
 उत्पत्ति-प्रकरण, स० १।

<sup>† &</sup>quot;स्वरूपावस्थितिमुक्ति,-स्तद्भंशोऽहंत्ववदनम् । एतत् संक्षेपतः प्रोक्तं, तज्ज्ञत्वाज्ञत्वस्थणम् ॥५॥" —उत्पत्ति-प्रकरण, स० ११७।

<sup>‡</sup> अहं ममेति मन्त्रोऽयं, मोहस्य जगदान्ध्यकृत्। अयमेव हि नवपूर्वः, प्रतिमन्त्रोऽपि मोहजित्।।१॥"
—्ज्ञानसार, मोहाष्टक i

<sup>- —</sup> ज्ञानसार, ज्ञानाष्टक ।

<sup>🛨 &</sup>quot;अनाद्यन्तावभासात्मा, पर्मात्मेह-विद्यते। 🕒

है, यह जैनशास्त्रके अनुकूल है। (१) जैनशास्त्रमें सम्यक् दर्शनकी प्राप्ति, (१) खभाव और (२) बाह्य निमित्त, इन दो धकारसे बतलाई है । योगवाशिष्ठमें भो ज्ञान प्राप्तिका वैसा ही क्रम स्वित किंबा † है। (१०) जैनशास्त्रके चोदह गुणसानों के स्थानमें चौदह भूमिकाओं का वर्णन योगवाशिष्ठमें ‡ बहुत कविकर व विस्तृत है। सात भूमि-

इत्येको निश्चयःस्फारः सम्यग्ज्ञानं विदुर्वेघाः ॥२॥" —उपजम प्रकरण, स० ७९।

क्ष"तत्रिसर्गादधिगमाद् वा।"

-- तत्त्वार्थ-अ० १, सू०३।

† "एकस्टाबद्धरुत्रोक्ता,-दनुष्ठानाच्छनःशनैः । जन्मना जन्मभिर्वापि, मिद्धिदः समुदाहृतः ॥३॥ द्वितीयस्त्वात्मदेवाशु, किंचिद्व्युत्पत्रचेतसा । भवति ज्ञानसप्राप्ति,-राकाशफलपातवत् ॥४॥"

--- उपजम-प्रकरण, स० ७।

‡ "अज्ञानभू सप्तपदा, ज्ञभूः सप्तपदेव हि।
पदान्तराण्यसंख्यानि, भवन्त्यन्यान्यथेतयोः ॥२॥"
"तत्रारेषितमज्ञानं, तस्य भूमीरिमाः शृणु।
वीजजाप्रत्त्याजाप्रन्, महाजाप्रत्तथेत च ॥११॥
जाप्रत्स्वप्रस्तया स्त्रप्तः, स्त्रप्रजाप्रत्सुपुप्तकम्।
इति सप्तित्रधो मोहः, पुनरेव परस्परम् ॥१२॥
श्रिष्टो मयद्यनेकाख्यः, शृणु लक्षणमस्य च।
प्रथमे चतन यत्स्या,-दनाख्यं निर्मलं चितः ॥१३॥
भविष्यचिचत्रजीवादि,-नामशब्दार्थमाजनम्।
चीजरूप स्थित जाप्रत्, वीजजाप्रत्तदुच्यते ॥१४॥

## काएँ ज्ञानकी और सात अज्ञानकी बतलाई हुई हैं, जो जैन-परिभाषाकें

एषा इप्तेनेवावस्थां, स्वं जाग्रत्संसृतिं ऋणु। नवप्रसूतस्य परा,-द्यं चाहमिदं मम ॥१५॥ इति यः प्रत्ययः स्वस्थ,-स्तज्जायत्प्रागभावनात्। अयं सोऽहमिदं तन्म, इति जन्मान्तरोदितः ॥१६॥ पीवरः प्रस्यः प्रोक्तो, महाजाप्रदिति स्फुरन् । अर्रूढमथवा रूढ, सर्वथा तन्मयात्मकम् ॥१७॥ यज्ञात्रतां मनोराज्यं, जात्रत्स्वप्न. स उच्यते। द्विचन्द्रशुक्तिकारूप्य,-सृगतृष्णादिभेदतः ।।१८॥ अभ्यासात्प्राप्य जाप्रस्वं, स्वप्नोऽनेकविधो भवत्। अल्पकालं मया दृष्टं, एवं नो सत्यामेलपि ॥१९॥ निद्राकालानुभूतेऽर्थे, निद्रान्ते प्रत्ययो हि यः । स स्वप्नः कथितस्तस्य, महाजायितस्थतेहीदे ॥२०॥ चिरसंदंशनांभावा-दप्रफुछगृहद् वपुः। स्वप्नो जामत्तयारूढो, महाजामत्पदं गतः ॥२१॥ अक्षते वा क्षते देहे, स्वप्नजाग्रन्मतं हि तत्। षडवस्थापरित्यागे, जहा जीवस्यं या स्थितिः ॥२२॥ भंविष्यदुःखबोघांह्या, सौषुप्ती ्स्रोच्यते गतिः ! एते तस्यामवस्थाया, राणले। ष्ठीशेलादयः ॥ २३ ॥ पदार्थीः संस्थिताः सर्वे, परमाणुत्रमाणिनः । सप्तावस्था इति प्रोक्ता, मयाऽज्ञानस्य राघव ॥ २४ ॥" उत्पात्त-प्रकरण स० ११७।

''ज्ञानभूमिः ग्रुभेच्छाख्या, प्रथमा समुदाँहता।' विवारणा द्वितीया तुं, रृतीया तनुमानसा ॥ ५ ॥ अनुसार क्रमशः मिथ्यात्वकी और सम्यक्तवकी अवस्थाकी स्चक हैं। (११) योगवाशिष्ठमें तत्त्वक, समद्दि, पूर्णाशयऔर मुक्त पुरुषका

> सत्त्वापित्रश्रतुर्थी स्या, ततो संसक्तिनामिका। पदार्थाभावनी षष्टी, सप्तमी तुर्यगा स्मृता ॥ ६ ॥ आसामन्त स्थिता मुक्ति,-स्तस्यां भूयो न शोच्यते । पतासां भूमिकानां स्त्र,-मिदं निर्वचन ऋणु ॥ ७ ॥ स्थितः किं मृढ एवास्मि, प्रेक्ष्येऽहं शास्त्रसज्जनैः। वैराग्यपूर्विमिच्छेति, शुभच्छेत्युच्यते वुधैः ॥ ८ ॥ शास्त्रसज्जनसंपर्के -वैराग्याभ्यासपूर्वकम् । सदाचारप्रवृत्तिर्या, प्रोच्यते सा विचारणा ॥ ९ ॥ विचारणा शुभेच्छाभ्या,-मिन्द्रियार्थेष्वसक्तता । यत्र सा तनुताभावा,-त्रोच्यते तनुमानसा ॥१०॥ भूमिकात्रितयाभ्यासा,-श्वित्तेऽर्थे विरतेर्वशात्। सत्यात्मनि स्थिति शुद्धे, सत्त्वापत्तिरुदाहृता ॥११॥ दशाचतुष्टयाभ्यासा,-दसंसंगफलेन च। रूढसत्त्वचमत्कारा,-त्रोक्ता संसक्तिनामिका ॥१२॥ भूमिकापञ्चकाभ्यासा,-त्स्वात्मारामत्या दृढम् । आभ्यन्तराणां वाह्याना, पदार्थानामभावनात् ॥१३॥ परप्रयुक्तेन चिरं, प्रयत्नेनार्थभावनात् । पदार्थामावना नाम्नी, षष्ठी संजायते गति ।।१४। मूमिषद्किचराभ्यासा,-द्भेदस्यानुपलम्भतः। यत्स्वभावेकनिष्ठत्वं, सा क्षेया तुर्येगा गतिः ॥१५॥"

> > उत्पत्ति-प्रकरण, स० ११८।

को वर्णन \* है, वह जैन संकेतानुसार चतुर्थ आदि गुणसानीमें स्थित भात्माको लागू पड़ता है। जैनशास्त्रमें जो भानका महत्त्व वर्णित है,

क्ष योग॰ निर्वाण-प्र॰, स० १७०; निर्वाण-प्र० छ, स० ११९। योग॰ स्थिति-प्रकरण, स० ५७, निर्वाण-प्र० स० १९९।

† " जागर्ति ज्ञानद्दाष्टिश्चे, तृष्णा कृष्णाऽहिजाङ्गुर्छा । पूर्णानन्दस्य तत्कि स्या,-दैन्यवृश्चिकवेदना ॥ ४ ॥" –ज्ञानसार, पूर्णताष्टकः ।

"अस्ति चद्यान्थिभिद् ज्ञानं, कि चित्रेस्तन्त्रयन्त्रणैः।
प्रदीपा कापयुज्यन्ते, तमोद्दनी दृष्टिरेव चेत् ॥ ६ ॥
पिथ्यात्वशैलपक्षाच्छद्, ज्ञानदम्भोलिशोभितः।
निभयः शक्तवद्यागी, नन्दल्लानन्दनन्दने ॥ ७ ॥
पीयूषमसमुद्रोत्थं, रसायनमनौपथम्।
अनन्यापेक्षमैद्दर्यं, ज्ञानमाहुर्मनीपिणः ॥ ८ ॥"

ज्ञानसार, ज्ञानाष्ट्रक।

"संसारे निवसन् स्वार्थ, सज्जः कज्जलवेदमनि । लिप्यते निखिलो लोको, ज्ञानसिद्धो न लिप्यते ॥ १ ॥ नाहं पुद्रलभावानां, कर्त्ता कारियता च । नानुमन्तापि चेत्यात्म, ज्ञानवान् लिप्यते कथम् ॥ २ ॥ लिप्यत पुद्रलस्कन्धो, न लिप्ये पुद्रलैरहम् । चित्रव्यामाञ्जनेनेव, ध्यायित्रति न लिप्यते ॥ ३ ॥ लिप्रताज्ञानसंपात, प्रतिघाताय केवलम् । निर्लेपज्ञानमग्रस्य, किया सर्वोपयुज्यते ॥ ४ ॥ तपःश्रुतादिना मत्तः, क्रियावानिष छिप्यते । भावनाद्यानसंपन्नो, निष्कियोऽपि न छिप्यते ॥ ५ ॥" े ज्ञानसार, निर्छेपाष्टक ।

" छिन्दन्ति ज्ञानदात्रेण, स्पृहाविपलता बुघाः । मुख्योकं च मून्छो च, दैन्यं यच्छित यत्फलम् ॥ ३ ॥" ज्ञानसार, नि:स्पृहाष्टक ।

"मिथोयुक्तपदार्थाना, मसंक्रमचमित्तया । चिन्मात्रपरिणामन, विदुपैवानुभूयते ॥ ७ ॥ अविद्यातिमिर्ध्वसे, दृशा विद्याजनस्पृशा । पद्यान्त परमात्मान,-मात्मन्येव हि योगिनः ॥ ८ ॥" ज्ञानसार, विद्याप्टक ।

"भवसीख्येन किं भूरि, भयज्वलनभरमना।
सदा मयोज्झितं झान,-सुखमेव विशिष्यंत ॥ २ ॥
न गोष्यं फापि नारोष्यं, हेयं देयं च न फचित्।
फ भयेन सुने: स्थेयं, झेयं जानेन पत्रयतः ॥ ३ ॥
एकं ब्रह्मास्त्रमादाय, निव्नन्मोहचमूं सुनिः।
विभेति नैव संप्राम,-जीर्पस्थ इव नागराद्॥ ४ ॥
मयूरी झानहष्टिश्च,-स्त्रमपित मनोवने।
वेष्टनं भयसपंणां, न तदाऽऽनन्दचन्दने॥ ५ ॥
कृतमोहास्त्रवंफल्यं, झानवर्म विभित् यः।
क भीस्तस्य क वा भद्ग, कर्मसंगरकेलिपु॥ ६ ॥
त्लबह्घवो मूदा, अमन्त्यश्चे भ्यानिलैः।
नैकं रोमापि तंर्झान,-गरिष्ठानां तु कम्पते॥ ७,॥

## वही योगवाशिष्टमें प्रश्नामाहात्म्यके नामसे उल्लिखत है \*!

चित्ते परिणतं यस्य, चारित्रमकुतोभयम् । अखण्डज्ञानराज्यस्य, तस्य साघोः कुतो भयम् ॥ ८॥" ज्ञानसार, निर्भयाष्टक ।

"अदृष्टार्थेतु धावन्तः, शास्त्रदीपं विना जडाः। प्राप्तुवन्ति परं खेदं, प्रस्वलन्तः पदे पदे ॥ ५ ॥ "अज्ञानाहिमहामन्त्रं, स्वाच्छन्दाञ्वरलङ्ग्वनम् । धर्मारामसुघाकुरुयां, शास्त्रमाहुर्महर्षयः ॥ ७ ॥ शास्त्रोक्ताचारकर्ता च, शास्त्रज्ञः शास्त्रदेशकः। शास्त्रोकहृग् महायोगी, प्राप्तोति परमं पदम् ॥ ८ ॥" ज्ञानसार, शास्त्राष्टकः।

"ज्ञानमेव बुधाः प्राहुः, कर्मणां तापनात्तपः । तदाभ्यन्तरमेवेष्ट, वाद्यं तदुपवृहकम् ॥ १ ॥ श्रानुस्रोतसिकी वृत्ति,-र्वाठानां सुखशीठता । प्रातिस्रोतसिकी वृत्ति,-र्ज्ञानिनां परमं तपः ॥ २ ॥"

"सदुपायप्रवृत्ताना,-सुपेयमधुरत्वतः । ज्ञानिनां नित्यमानन्द,-वृद्धिरेव तपस्विनाम् ॥ ४ ॥" ज्ञानसार, तपोष्टक ।

"न तद्गुरोने शास्त्रार्था,-न्न पुण्यात्पाप्यते पद्म् ।
 यत्साघुसङ्गाभ्युदिता,-द्विचारिवशदाद्घृदः ॥ १७ ॥
 सुन्दर्या निजया बुद्धा, प्रज्ञयेव वयस्यया ।
 पद्मांसाद्यते राम, न नाम क्रिययाऽन्यया ॥ १८ ॥

यस्योज्ज्वलति तीक्ष्णामा, पूर्वापराविचारिणी । प्रज्ञादीपशिखा जातु, जाड्यान्ध्यं तं न वाधते ॥१९॥ दुरुत्तरा या विषदा, दुःसकहोलसंकुलाः। तीर्यते प्रज्ञया ताभ्यो, नावाऽपद्भ्यो महामते ॥२०॥ प्रज्ञाविरहितं मूढ,-मापदल्पापि वाघते। पे**लवाचानिलक्त्वा, सारद्दीनमिवोलपम् ॥२**१॥" ''प्रज्ञावानसद्दोऽपि, कार्यान्तमाधेगच्छति । दुष्पन्न. कार्यमासाच, प्रधानमपि नश्यति ॥२३॥ शास्त्रसञ्जनसंसर्भे प्रक्षां पूर्व विवर्षयेन्। मेकसरक्षणारम्भे., फलप्राप्ती लतामिव ॥२४॥ प्रज्ञावलयुह्नमूल , काले सत्कार्यपादपः । फल फलत्यातिस्वादु भामो।विन्वमिवैन्दवम् ॥२५॥ य एव यत्न. क्रियते, वाह्यार्थोपार्जनं जनैः। स एव यत्नः कर्तेन्यः, पूर्व प्रज्ञानिवर्धने ॥२६॥ मीमान्त सर्वेदु.खाना, मापदा कोशमुत्तमम्। बीजं संसारयृक्षाणा, प्रज्ञामान्दं विनाशयत ॥२७॥ स्त्रगीययञ्च पाताला,-द्राज्याचत्समवाप्यते । तत्समासाद्यते सर्व, प्रज्ञाकोगान्महात्मना ॥२८॥ प्रज्ञयोत्तीर्थते भीमा,-तस्मात्मसारसागरात् । न टार्नर्न च वा तीर्थे,-स्तपसा न च राघव ॥२९॥ यत्त्राप्ता. सपदं देवी,-माप भूमिचरा नराः। प्रज्ञापुण्यलतायास्त,-स्प्तलं स्वादु समुात्थितम् ॥३०॥

प्रज्ञया नखराख्न, मत्तवारणयूथपाः। जम्बुकैर्विजिता सिंहा, सिंहैईरिणका इव ॥३१॥ सामान्यैरपि भूपत्वं, प्राप्तं प्रज्ञावशान्नरैः । 🧸 स्वर्गापवर्गयोग्यत्व प्राज्ञस्यैवेह हद्यते ॥३२॥ प्रज्ञया वादिनः सर्वे स्वित्रकल्पविलासिनः। जयन्ति सुभटप्रख्या, न्त्ररानप्यतिभीरवः ॥ ३३॥ चिन्तामणिरिय प्रज्ञा, हृत्कोशस्था विवेकिनः । फलं करपलतेवंषा, चिन्तित सम्प्रयच्छति ॥३४॥ भन्यस्तरति ससार, प्रज्ञयापोह्यतेऽधम । शिक्षितः पारमाप्रोति, नावा नाप्रोत्यशिक्षितः ॥३५॥ धीः सम्यग्योजिता पार,-मसम्यग्योजिताऽऽपदम् । नर नयति ससारे, भ्रमन्ती नौरिवार्णवे ॥३६॥ विबेकिनमसंमूढं, प्राज्ञमाशागणोत्थिताः। दोषा नं परिवाधन्ते, सन्नद्धमिव सायकाः ॥३७॥ प्रज्ञयेह जगत्सर्व, सम्यगेवाङ्ग दृश्यते । सम्यग्दर्शनमायान्ति, नापदो न च संपदः ॥३८॥ पिधानं परमार्कस्य, जडात्मा वितताऽसितः। अर्दकाराम्बुदो मत्तः, प्रज्ञावातेन बाध्यते ॥३९॥"

उपशम-प्र०, प्रज्ञांमाहात्म्य।

### योगसम्बन्धी विचार ।

गुणस्यान और योग-के विचार में अन्तर क्या है। गुणस्यानके किंवा अक्षान य जान-की भृमिकाओं के वर्णनसे यह बात होता है कि आत्माका आध्यात्मिक विकास किस कमसे होता है और योगके वर्णनसे यह ब्रान होता है कि मोत्तका साधन क्या है। अर्थात् गुण्-स्वानमें आव्यात्मिक विकासके क्रमका विचार मुख्य है और योग-में मोत्तके साधनका विचार मुरय है। इस प्रकार दोनोंका मुरय प्रतिपाद्य तस्व मिन्न मिन्न होनेपर भी एकके विचारमें दूसरेकी झाया अवश्य आ जातो है, पर्योक्ति कोई भी आत्मा मोचक अन्तिम-अनन्तर या अन्यवहित—साधनको प्रथम ही प्राप्त नहीं कर नकता, किन्तु विकासके क्रमानुसार उत्तरोत्तर सम्मवित साधनीको सोपान परम्पराकी तरह प्राप्त करता हुआ अन्तर्मे चरम साधनको प्राप्त कर लेता है। श्रन पव योगके—मोजसाधनविषयक विचार-में श्राध्यातिमक विकासके क्रमकी छाया आ ही जाती है। इसी नरह श्राध्यात्मिक विशास किम क्रमसे होता है, इसका विचार करते समय आत्माके ग्रुड, शुद्धतर, शुद्धतम् परिणाम, जो मोद्धके साधनभृत हैं, उनकी छाया भी। आही जानी है। इसलिये गुण्यानके वर्णन प्रसद्गमें योगका स्वरूप संतेषमें दिखा देना अपासद्गिक नहीं है।

योग किसे कहंते हैं ?:—आत्माका जो धर्म-व्यापार मोक्तका मुस्य हेतु अर्थात् उपादानकारण तथा बिना विलम्बसे फल देने-वाला हो, उसे योग# कहते हैं। ऐसा व्यापार प्रणिधान आदि ग्रम

 <sup>&#</sup>x27;मोक्षेण योजनादेव, योगो हात्र निरुच्यते ।
 लक्षणं तेन तन्मुख्य,-देतुव्यापारतास्य तु ॥१॥
 —योगलक्षण द्वात्रिंशिका ।

भाव या शुमभावपूर्वक की जानेवाली किया \* है। पातखलदर्शनमें चित्तकी वृत्तियोंके निरोधको योग † कहा है। उसका भी वही मत-लव है, अर्थात् ऐसा निरोध मोत्तका मुख्य कारण है, क्योंकि उसके साथ कारण श्रोर कार्य रूपसे श्रुभ भावका अवश्य सम्बन्ध होता है।

योगका आरम्भ कवसे होता है? :—आतमा अनादि कालसे जन्ममृत्यु के प्रवाहमें पड़ा है और उसमें नाना प्रकारके व्यापारों को
करता रहता है। इसलिये यह प्रश्न पैदा होता है कि उसके व्यापारको कबसे योगस्कप माना जाय ?। इसका उत्तर शास्त्रमें ‡ यह दिया
गया है कि जब तक आत्मा मिथ्यात्वसे व्याप्त बुद्धिवाला, अत एव
दिङ्मूढकी तरह उलटी दिशामें गित करनेवाला अर्थात् आतम—'
लक्ष्यसे भ्रष्ट हो, तब तक उसका व्यापार प्रणिधान भादि श्रम-भाव

 <sup>&</sup>quot;प्रणिधानं प्रवृत्तिश्च, तथा विघ्नजयिख्या।
 सिद्धिश्च विनियोगश्च, एते कमेशुभाशयाः ॥१०"
 "एतैराशययोगैस्तु, विना धर्माय न क्रिया।
 प्रत्युत प्रत्यपायाय, छोभक्रोधिकया यथा ॥१६॥"

<sup>—</sup>योगलक्षणद्वात्रिशिका।

<sup>🕆 &</sup>quot; योगिश्चत्तवृत्तिनिरोधः ।—पातश्त्रलसूत्र, पा० १, सू० २।

<sup>&</sup>quot;मुख्यत्वं चान्तरङ्गत्वात, ऽत्फलाक्षेपाच दार्शतम्।

चरमे पुद्रलावर्ते, यत एतस्य संभवः॥२॥

न सम्मार्गाभिमुख्य स्या,-दावर्तेषु परेषु तु।

मिध्यात्वच्लन्नबुद्धीनां, दिक्मूढानामिवाङ्गिनाम्॥३॥ "

—योगलक्षणद्वान्निशिका।

रहित होनेके कारण योग नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत जबसे मिध्यात्वका तिमिर कम होनेके कारण आत्माकी भ्रान्ति मिटने लगती है भौर उसकी गति सीधी अर्थात् सन्मार्गके असिमुक हो जाती है, तभी से उसके व्यापारको प्रशिधान मादि शुभ-भाव सहित होनेके कारण 'योग' संज्ञा दी जा सकती है। सारांश यह है कि आत्माके आनादि सांसारिक कालके दो हिस्से हो जाते हैं। एक चरमपुद्रलपरावर्च श्रीर दूसरा श्रचरम पुद्रलपरावर्त कहा जाता है। चरमपुद्रलपरावर्त अनादि सांसारिक कालका आखिरी भौर बहुत छोटा श्रंश क्ष्है। अचरमपुद्रलपरावर्त उसका बहुत बड़ा भाग है, क्योंकि चरमपुद्रलपरावर्तको बाद करके अनादि सांसारिक काल, जो अनन्तकालचक-परिमाण है, वह सब अचरमपुद्रल-परावर्त कहलाता है। भात्माका सांसारिक काल, जब चरमपुद्रल-परावर्त-परिमाण बाकी रहता है, तब उसके ऊपरसे मिथ्यात्व-मोहका आवरण इटने लगता है। अत एव उसके परिणाम निर्मल होने लगते हैं और किया भी निर्मल मावपूर्वक होती है। ऐसी क्रियासे भाव-शुद्धि श्रीर भी बढ़ती है। इस प्रकार उत्तरोत्तर भाव-शुद्धि बढ़ते जानेके कारण चरमपुद्रलपरावर्तकालीन धर्म-व्यापार-को योग कहा है। अचरमपुद्गल परावर्त कालीन व्यापार न तो शुम-भावपूर्वक होता है और न शुभ-भावका कारण ही होता है। इसलिये वह परम्परासे भी मोत्तके अनुकूल न होनेके सबब से योग नहीं कहा जाता । पातजलदर्शनमें भी अनादि सांसारिक कालके निवृत्ताधिकार प्रकृति और अनिवृत्ताधिकार प्रकृति इस

क्ष "चरमावर्तिनो जन्तोः, सिद्धरासन्नता घ्रवम् ।
 भूयासोऽभी व्यतिकान्ता, स्तेष्वेको विन्दुरम्बुघौ ॥२८॥"

<sup>—</sup> गुक्त्यद्वेषप्रप्राधान्यद्वात्रिंशिका ।

प्रकार दो भेद वतलावे हैं, जो शास्त्रके चरम और अचरम-पुरलपरा-वर्तके जैन समानार्थक क हैं।

योगके भेद श्रीर उनका आधार:-

जैनशास्त्रमें † (१) अध्यातम, (२) भावना, (३) ध्यान, (४) समता और (५) वृत्तिसंद्मय, ऐसे पाँच भेद योगके किये हैं। पातज्ञ लदर्शनमें योगके (१) सम्प्रज्ञात और (२) असम्प्रज्ञात, ऐसे दो भेद ‡हैं। जो मोचका सावात्—अध्यवहित कारण हो अर्थात् जिसके प्राप्त होनेके बाद तुरन्त ही मोच हा, वही यथार्थमें योग कहा जा सकता है। ऐसा योग जैनशास्त्रके संकेतानुसार वृत्तिसंच्य और पातज्जल-दर्शनके संकेतानुसार असम्प्रज्ञात ही है। अन एव यह प्रश्न होता हैं कि योगके जो इतने भेद किये जाते हैं, उनका आधार क्या है? इसका उत्तर यह है कि अलबचा वृत्तिसंच्य किंवा असम्प्रज्ञात ही मोचका साचात् कारण होनेसे वास्तवमें योग है। तथापि वह योग किसी विकासगामी आत्माको पहले ही पहल प्राप्त नहीं होता, किन्तु इसके पहले विकास-कमके अनुसार ऐसे अनेक आन्तरिक धर्म-व्यापार करने पडते हैं, जो उत्तरोत्तर विकासको वढ़ानेवाले और अन्तमें उस वास्तविक योग तक पहुँचानेवाले होते हैं। वे सब धर्म—व्यापार योगके 'कारण होनेसे अर्थात् वृत्तिसंच्य या असम्प्रज्ञात

अ ''योजनाद्योग इत्युक्तो, मोक्षेण मुनिसत्तमैः ।
 स निवृत्ताधिकारायां, प्रकृतौ छेशतो छुनः ॥१४॥"
 अपुनर्वन्धद्वात्रिंशिका ।

<sup>† &</sup>quot;अध्यात्मं भावना ध्यानं, समता वृत्तिसंक्षयः। योगः प्रक्राविधः प्रोक्तो, योगमार्गविशारदैः॥१॥"

<sup>—</sup>योगभेदद्वात्रिंशिका।

<sup>्</sup>र देखिये, पाद १, सूत्र १७ और १८।

योगके साचात किंवा परम्परासे हेतु होनेसे योग कहे जाते हैं। सारांश यह है कि योगके भेदोंका आधार विकासका क्रम है। यदि विकास क्रमिक न होकर एक ही वार पूर्णतया प्राप्त हो जाता नो योगके भेद् नहीं किये जाते। अत एव वृत्तिसंत्तय जो मोत्तका साजात् कारण है, उसको प्रधान योग समभाना चाहिये भौर उसके पहलेके जो भनेक धर्म व्यापार योगकोटिमें गिने जाते हैं, वे प्रधान योगके कारण होनेसे योग कहे जाते हैं। इन सब व्यापारीकी समष्टिको पातज्ञलदर्शनमं सम्प्रजात कहा है और जैन-शास्त्रमें शुद्धिके तर-तम-भावानुसार उम समष्टिके अध्यात्म आदि चार भेद किये हैं। इत्तिसंत्तयके प्रति सात्तात किंवा परम्परासे कारण होनेवाले व्यापारीको जब योग कहा गया, तब यह प्रश्न पैदा ्होता है कि ये पूर्वभावी व्यापार कयसे लेने चाहिये। किन्तु इसका उत्तर पहले ही दिया गया है कि चरमपुद्र लपरावर्तकालसे जो व्यापार किये जाते हैं, वे ही योगकोटिमें गिने जाने चाहिये। इसका मबब यह है कि सहकारी निमित्त मिलते ही, वे सब व्या-पार मोक्तके अनुकृत अर्थात् धर्म-व्यापार हो जाते हैं। इसके विपरीत क्तिने ही सहकारी कारण क्यों न मिलें, पर असरमपुद्रलपरावर्त-कालीन व्यापार मोत्तके अनुकूल नहीं होते।

#### योगके उपाय श्रीर गुणस्थानोंमें योगावतार :--

पातञ्जलदर्शनमें (१) अभ्यास और (२) वैराग्य, ये दो उपाय योगके बतलाये दूप हैं। उसमें वैराग्य भी पर-अपर-रूपसे दो प्रकारका कहा गया है के। योगका कारण होनेसे वैराग्यको योग मानकर जैन-शास्त्रमें अपर-वैराग्यको अतात्विक धर्मसंन्यास और परवैराग्यको ता-

देखिये, पाद, रै, सूत्र १२, १५ और १६।

हवें और चौदहवें गुण्स्थानमें होतां है। संम्प्रशातकोगं अध्वातम-से लेकर ध्यान पर्यन्तके चारों भेदसक्य है और असम्प्रशातकोग वृत्तिसंचयक्रप है। इसलिये चौथेसे बाग्हवें गुण्स्थानतकर्में सम्प्रशातयोग और तेरहवें चौदहवें गुण्स्थानमें असम्प्रशातकोग समक्षना चाहिए †।

%''शुक्लपक्षेन्दुव्हप्रायो वर्धमानगुण' स्मृत: । भवाभिनन्ददोषाणा,-मपुनर्बन्धको न्यये ॥ १ ॥ अस्यैव पूर्वसेवाका, गुल्याऽन्यस्योपचारत: । अस्यावस्थान्तर मार्ग,-पतिताभिगुखौ पुन ॥ २ ॥"

--अपुनर्बन्धकद्वान्त्रिशिका।

"अपुनर्वन्धकस्यायं, व्यवहारेण तात्त्विकः अध्यात्मभावनारूपो, निश्चयेनोत्त्तरस्य तु ॥१४॥ सकुदावर्तनादीना,-मतात्त्विक उदाहृतः । प्रत्यपायफलप्राय,-स्तथा वेषादिमात्रतः ॥१५॥ शुद्ध्यपेक्षा यथायोगं, चारित्रवत एव च । हन्त ध्यानादिको योग, स्तात्त्विकः प्रविजृम्भतं ॥१६॥"

-योगविवेकद्वात्रिशिका।

†"सप्रज्ञातोऽवतरति, ध्यानभेदेऽत्र तत्त्वतः । तात्त्वकी च समापत्ति,-नीत्मना भाव्यतां विना ॥१५॥ "असम्प्रज्ञातनामा तु, संमतो वृत्तिसंक्षयः ॥ सर्वतोऽस्मादक्रण,-नियमः पापगोचरः ॥२१॥" —योगावतारद्वात्रिशिका । हवें और जीवहर्ये गुण्डणानमें होता है। सम्प्रहातबोग अध्यातम-में लेकर प्यान पर्यन्तके चारों भेदसक्ष है और असम्प्रहातबोग वृत्तिसंद्यक्ष है। इसलिये चीधेसे बारहर्ये गुण्ड्याननकर्में सम्प्रहातबोग और नेरहर्ये-चीवहर्ये गुण्ड्यानमें असम्प्रहातबोग समसना चाटिए †।

भ "गुक्लिश्वेन्दुद्दस्राये। वर्षमानगुणः स्मृतः । स्याभिनन्ददौषाणाः,-मपुनर्षन्पको व्यये ॥ १ ॥ अस्यैव पूर्वमेवीकाः, सुर्याऽन्यस्योपचारतः । अस्यायस्थान्तरं गागै,-पातनाभिमुग्री पुनः ॥ २ ॥"

—अपुनर्यन्धकद्वात्रिशिका ।

''अपुर्नबन्धकम्यायं, न्यबद्दारेण तास्विकः अध्यान्मभावनारूपा, निश्नयंनोत्तरस्य तु ॥१४॥ सक्तदावर्तनाद्याना,-मतास्विक दृदाहृतः । प्रत्यपायकलप्राय,-स्तथा वेपादिमात्रतः ॥१५॥ द्युद्धयंक्षा यथायागं, चारित्रवत एव च । हन्त ध्यानादिको योग, स्तास्विकः प्रविज्नम्भते ॥१६॥"

-योगविवेकद्वात्रिशिका।

१''मश्रक्षातोऽण्तरित, ध्यानभेटेऽत्र तत्त्वतः । नात्त्विक्षां च समापत्ति,-नोत्मना भाव्यतां विना ॥१५॥ ''असम्प्रक्षातनामा तु, संमतो यृत्तिसंक्षयः ॥ सर्वतोऽम्मादकरण,-नियमः पापगोचरः ॥२१॥''

--यागावतारद्वात्रिशिका।

ः पूर्वसेवाः ऋादि शब्दोंकी व्याख्याः—

[१] गुरु, देव आदि प्ज्यवर्गका प्जन, सदाचार, तप और मुक्तिके प्रति अद्वेष, यह 'पूर्वसेवा' कहलाती है। [२] उचित प्रवृत्तिकप अणुव्रत-प्रहाव्रत-युक्त होकर मैत्री श्रादि भावनापूर्वक जो शास्त्रा- जुसार तस्त्व-चिन्तन करना, वह 'अध्यात्म' है। [३] अध्यात्मका मुद्धिसंगत अधिकाधिक अभ्यास ही 'भावना' † है। [४] अन्य विषक संचारसे रहित जो किसी एक विषयका धारावाही प्रशस्त सूच्मवोध हो, वह 'ध्यान' ‡ है। [५] अविद्यासे किएत जो इए- अनिष्ट वस्तुएँ हैं, उनमें विवेकपूर्वक तस्त्र-बुद्धि करना अर्धात् इए- व्य-अनिष्टत्वकी भावना छोड़कर उपेक्षा बारण करना 'समता' † है। [६] मन और 'श्रीरके सयोगसे उत्पन्न होनेवाली विकल्पकप तथा-चेष्टाक्रप वृत्तियोंका निर्मृत नाश करना 'वृत्तिसंच्रय' × है।

%"औचित्याद्वतयुक्तस्य, वचनात्तत्त्वचिन्तनम्। मैत्र्यादिभावसंयुक्त,-मध्यात्मं तद्विदो विदुः॥ २ ॥"

—यागभेदद्वात्रिशिका।

†"अभ्यासो वृद्धिमानस्य, भावना वुद्धिसंगतः। निवृत्तिरशुभाभ्यासा,-द्भाववृद्धिश्च तत्फलम् ॥ ९॥"

—योगभेदद्वात्रिंशिका।

‡"उपयोगे विजातीय,-प्रत्ययाव्यवधानभाक्। -शुभैकप्रत्ययो ध्यानं, सूक्ष्माभागसमन्विम् ॥११॥"

—योगभेदद्वात्रिंशिका।

+ "व्यवहारकुदृष्ट्योश्व,-रिष्टानिष्टेषु वस्तुषु । कल्पितषु विवकेन, तत्त्वर्धाः समताच्यते ॥२२॥"

—योगभेदद्वात्रिंशिका।

× ''विकल्यस्पन्दरूपाणां, वृत्तीनामन्यजन्मनाम् । अपुनर्भावतो रोघः, प्रोच्यते वृत्तिसक्षयः ॥२५॥''

—योगभेदद्वात्रिशिका।

बपाध्याय श्रीयशोविजयजीने अपनी पातञ्जलस्त्रवृत्तिमें वृत्तिसंक्षय शब्दकी उक्त व्याख्याकी अपेता श्रधिक विस्तृत व्याख्या की है। बसमें वृत्तिका अर्थात् कर्मसंयोगकी योग्यताका संत्तय—हास, जो अन्थिमेडसे शुक्र होकर चीदहर्वे गुण्स्थानमें समाप्त होता है, उसीको वृत्तिसंत्त्य कहा है और शुक्रध्यानके पहले दो भेदोंमें सम्प्रजातका तथा अन्तिम दो भेदोंमें असम्प्रकातका समावेश किया है।

योगजन्य विभूतियाँः—

योगसे होनेवाली ज्ञान, मनोयल, वचनवल, शरीरवल आदि सम्यन्धिनी अनेक विभृतियोंका वर्णन पातज्ञल-दर्शनमें है। जैन-शास्त्रमें वैकियलिन्ध, आहारकलिन्ध, अवधिक्रान, मन-पर्याय-आन आदि सिद्धियाँ ‡वर्णित है. सो योगका ही फल हैं।

षौद्धदर्शनमें भी भारमाकी संसार, मोत्त आदि अवस्थाएँ मानी हुई हैं। इसिलिये उसमें आध्यात्मिक क्रमिक विकासका वर्णन होना स्वामाविक हैं। सक्रपोन्मुस होनेकी स्थितिसे लेकर सक्रपकी परा-काष्ट्रा बात कर लेनेनककी स्थितिका वर्णन यौद्ध-प्रन्थोंमें + है, जो

-पाट १, स्० १८।

 <sup>&#</sup>x27;'द्विविधोऽप्ययमध्यात्मभावनाध्यानसमतावृत्तिसंक्षयभेदेन पश्च-धोक्तम्य योगस्य पश्चमभेदेऽवतरित ' इत्यादि ।

<sup>†</sup> टेन्विय, तीमरा विभूतिपाद।

<sup>📫</sup> दंग्विय, आवड्यक-निर्युक्ति, गा० ६९ और ७०।

<sup>+</sup> देखिये, प्रो० सि० वि० राजवांद्-सम्पादित मराठीभाषान्तरित मज्जिमनिकायः—

मृट पे० सू० पे० सूट पे० सू० पे० हे २, २२ १५, ३४ ४, ४८ १०।

पाँच विमागों में विमाजित है। इनके नाम इस प्रकार हैं:—[१] धर्मानुसारी, [२] सोतापन्न [३] सकदागामी, [४] अनागामी और [५] अरहा। [१] इनमेंसे 'धर्मानुसारी' या 'श्रद्धानुसारी' वह कहलाता है, जो निर्वाणुमार्गके अर्थात् मोक्तमार्गके अभिमुख हो, पर उसे प्राप्त न हुआ हो। इसीको जैनशास्त्रमें 'मार्गानुसारी' कहा है और उसके पैतोस गुण वतलाये हैं #। [२] मोक्तमार्गको प्राप्त किये हुए आत्माओं के विकासकी न्यूनाधिकताके कारण सोनापन्न आदि चार विभाग हैं। जो आत्मा अविनिपात, धर्मानियत और सम्बोधिपरायण हो, उसको 'सोनापन्न' कहते हैं। सोतापन्न आत्मा सातवें जन्ममें अवश्य निर्वाण पाता है। [३] 'सकदागामी' उसे कहते हैं, जो एक ही चार इस लोकमें जन्म प्रहण करके मोन जानेवाला हो। [४] जो इस लोकमें जन्म प्रहण न करके ब्रह्म लोकसे सीधे ही मोन्न जानेवाला हो, वह 'अनागामी' कहलाता है। [५] जो सम्पूर्ण आस्त्रवोंका त्त्य करके कृतकार्य हो जाना है, उसे 'श्ररहा' † कहते हैं।

धर्मानुसारी आदि उक्त पाँच अवस्थाओंका वर्णन मिल्सम-निकायमें वहुन स्पष्ट किया हुआ है। उसमें वर्णन ‡ किया है कि तत्कालजात वत्स, कुछ बड़ा किन्तु दुर्बल वत्स, भौद वत्स, हलमें जोतने लायक बलवान् बैल और पूर्ण वृषम जिस प्रकार उत्तरोत्तर अल्प-अल्प अमसे गङ्गा नदीके तिरछे प्रवाहको पार कर लेते हैं,

<sup>•</sup> दंखिये, श्रीहेमचन्द्राचार्य-कृत योगशास्त्र, प्रकाश १।

<sup>†</sup> देखिये, प्रो० राजवांड़-सपादित मराठीभाषान्तरित दीघ--निकाय, पृ० १७६ टिप्पनी।

<sup>1</sup> दोखिये, पृ० १५६।

वैसे ही धर्मानुसारी आदि उक्त पोंच प्रकारके आत्मा भी मार— कामके वेगको उत्तरोत्तर अल्प श्रमसे जीत सकते हैं।

योद्ध-शास्त्रमें दस सयोजनाएँ—वन्धन वर्णित क्ष हैं। इनमेंसे पाँच 'ओरंमागीय' और पाँच 'उड्ढ़ंमागीय' कही जाती हैं। पहली तीन संयोजनाओंका त्तंय हो जानेपर सोतापन्न-अवस्था प्राप्त होती है। इसके बाद राग, छेष और मोह शिथिल होनेसे सकदागामी-अवस्था प्राप्त होती है। पाँच ओरंमागीय संयोजनाओंका नाश हो जानेपर औपपत्तिक अनावृत्तिधर्मा किंवा अनागामी-अवस्था प्राप्त होती है और दसों संयोजनाओंका नाश हो जानेपर अरहा पद मिलता है। यह वर्णन जैनशास्त्र-गत कर्मप्रकृतियांके त्त्रपक्षेत्र वर्णन-जैसा है। सोतापन्न आदि उक्त चार अवस्थाओंका विचार चौथेसे लेकर चौदहवेंतकके गुण्स्थानोंके विचारोंसे मिलता-जुलना है अथवा यों किंदये कि उक्त चार अवस्थाएँ चतुर्थ आदि गुण्स्थानोंका संत्रेपमात्र हैं।

तैसे जैन-शास्त्रमें लिब्बिका तथा योगदर्शनमें योगविभूतिका वर्णन है, वैसे ही वौद्ध-शास्त्रमें भी आध्यात्मिक-विकास-कालीन सिद्धियोंका वर्णन है, जिनको उसमें 'श्रमिक्षा' कहते हैं। ऐसी श्रमि-काएँ सुद्द हैं, जिनमें पाँच लौकिक और एक लोकोचर कही गयी † है।

<sup>\* (</sup>१) सकायदिहि, (२) विचिकच्छा, (३) सीलञ्चत परामास, (४) कामराग, (५) पटीघ, (६) रूपराग, (७) अरूपराग, (८) मान, (९) उद्धव और (१०) अविजा। मराठीभाषान्तरित दीघनिकाय, पृ० १७५ दिप्पणी।

<sup>†-</sup>देखिये,---मराठीभाषान्तरित मिक्समनिकाय, पृ० १५६।

यौद्ध-शास्त्रमें योधिसत्त्वका जो लक्षण \* है, वही जैन-शास्त्रके अनुसार सम्बर्धिका लक्षण है। जो सम्यर्धि होता है, वह यदि गृहस्थके आरम्भ-समारम्भ आदि कार्योमें प्रवृत्त होता है, तो भी उसकी वृत्ति तप्तलोहपदन्यासवत् अर्थात् गर्म लोहेपर रक्षे जानेवाले पैरके समान सकम्य या पाप-भीठ होती है। बोड-शास्त्रमें भी वोधिसस्वका वैसा ही स्वक्रप मानकर उसे कायपाता अर्थात् शरीरमात्रसे [चित्तसे नहीं ] सांसारिक प्रवृत्तिमें पढ़नेवाला कहा है १। वह चित्तपाती नहीं होता।

इति ।

213 €

<sup>1 &</sup>quot;एवं च यत्परैककं, बोधिसंत्त्वस्य लक्षणम्। विचार्यमाणं सन्नीत्या, तद्यंत्रोपपद्यते॥ १०॥ तत्तलोहपदन्यास, नतुस्यावृत्तिः किचिद्यदि। इत्युक्तेः कायपात्येव, चित्तपाती न स स्मृतः॥ ११॥"

# चौथा कर्मग्रन्थ मूल ।

#### The Colon of the State of the S

नमिय जिएं जिस्रमग्गण,-गुणठाणुवस्रोगजोगलेसाओ । यंधप्पवहमावं, संखिजाई किमवि वुच्छं॥१॥ इह सुहुमवायरेगिं, दिवितिचडअसंनिसंनिपंचिंदी । श्रपजत्ता पद्धताः, कमेण चडदस जियहाणा ॥२॥ यायर असंनिविगले, अपाजि पढमविय संनि अपजले। श्रजयजुश्र मंनि पज्जे, सन्वगुणा मिच्छ सेसेसु॥ ३॥ अपजलाक्षि कम्मुर,-लमीमजोगा श्रपालमंनीसु ते सविडवमीस एसु, तणुषज्ञेसु उरलमन्ने॥४॥ सब्बे संनि पजत्तं, उरतं सुहुमे सभासु तं चउसु। षायरि सविडव्विदुर्गं, पजसंनिसु यार उवसोगा ॥ ५॥ पजचडरिंदि श्रसंनिस, दुदंस दु श्रनाण दससु चक्खुविणा संनिभवजे मणना, णचक्खुकेवलदुगविहुणा ॥६॥ संनिद्रगे छलेस अप,-ज्जवायरे पढम चन ति सेंधेसु । मत्तह वन्धुदीरण, मंतुद्या श्रह तेरससु ॥ ७॥ सत्तद्वशेगवंवा, संतुद्या सत्तश्रद्धन्तारि। मत्तहळ्वंचहुगं, उदीरणा संनिपज्ञेसे॥ =॥ गहहंदिए च काये, जोए वेए कसायनाणेसु । संजमदंसणलेसा,-भवसम्मे सानिबाहारे ॥ ६ ॥

सुरनरतिरिनिरयगईं, इगवियतियचडपार्णेदि ब्रक्काया। भूजनजलणानिलवण,-तस। य मणवयणतणुजागा॥१०॥ वेय नरित्थिनपुंसा, कलाय कोहमयमायलोभ क्ति। मइसुयवहि मणकेवल,-विहंगमइसुत्रत्रनाण सागारा॥११ सामाइब्रेयपरिहा,-रसुहुमश्रहखायदेसजयअजया । चक्खुअचक्खुओही,-केवहदंसण श्रणागारा ॥१२॥ किण्हा नीला काऊ, तेऊ पम्हा य सुक्क भव्वियरा। वेयगखइगुवसममि,-च्छमीससासाण सनियरे ॥१२॥ बाहारेयर भेया, सुरनरयविभंगमइसुब्रोहिदुगे। संम्मत्तिगे पम्हा, सुकासन्नीसु सन्निदृगं ॥ १४ ॥ तमसंनित्रपज्जजुयं,-नरे सवायरत्रपज्ज तेजए। थावर होंगदि पढमा, चड वार असन्नि दुदु विगले॥१५॥ द्स चरम तसे अजया,-हारगतिरितणुकसायदुअनाणे । पढमति बेसा भवियर, - अचक्खुन पु मि चित्र सब्दे वि॥ १ ६॥ पजसन्नी केवलदुग,-संजयमणनाणदेसमणमीसे। पण चरमपज्ञ वयणे, तिथ छ व पज्जियर चक्खुंमि॥१७॥ थीनरपर्णिदि चरमा, चड अणहारे दु संनि छ अपजा। ते सुहुमअपज्ञ विणा, सासणि इत्तो गुणे वुच्छं ॥१८॥ पण तिरि चड सुरंनरए, नरसंनिपर्णिदिभव्वतास सब्वे। इगविगलभूदगवणे, दु दु एगं गइतसञ्चयन्वं ॥ १६॥ वेयतिकसाय दव दस, लोभे चड अजय दु ति श्रनाणितिगे। **बार्स अ**चक्खु चक्खुसु, पढमा अहस्वाइ चरम चड॥२०॥

मणनाणि सग जयाई, समहयछेय चड दुान्ने परिहारे। केवलदुगि दो चरमा,-जयाइ नव मइसुख्रोहिदुगे॥२१॥ श्रड उवस्मि चड वेयगि, खहए इक्कार मिच्छानिगि देसे । सुहुमे य सटाएं तेर,-स जोग आहार सुकाए॥ २२॥ अस्सन्निसु पदमदुगं. पदमातिलेसासु छ च दुसु सत्त । पढमंतिमदुगञ्रजया, श्रणहारे मग्गणासु गुणा ॥२३॥ सचेयरमीसश्रस,-चमोसमणवहविडन्वियाहारा । उरलं मीसा कम्मण, इय जोगा कम्ममणहारे ॥२४॥ नरगइपणिदिनसतणु,-श्रचक्खुनरनपुकसायसंमदुगे। मानिछलेसाह।रग,-अवमद्सुओहिदुगं सब्वे ॥२५॥ तिरिइत्थिश्रजयसासण,-श्रनाणउवसमञ्रमव्वमिच्छेसु। नेराहारदुग्णा, ने डरलदुग्ण सुरनरए ॥ २६ ॥ कम्मुरलदुगं थावरि. ते सविज्ञिवदुग पंच इगि पवणे। छ असंनि चरमवह्जुय, ते दिउवदुग्ण चर विगते॥२७॥ कम्मुरलमीस्विणु मण,-वइसमइयवेयचक्खुमणनाणे । खरलदुगकम्मपढमं,-तिममणवह केवछटुगंमि ॥२८॥ मणवहउरला परिहा,-रि सुहुमि नव ते उ मीसि सविउच्वा। देसं सविउव्यिद्धगा, सकरमुरलमीस श्रहखाए॥ २६॥ ति अनाण नाण पण चउ,दंसण घार जियबक्खणुवऋोगा । विणुमणनाणदुक्षेवल, नव सुरतिरिनिरयश्रजएसु । ३०॥ तस्जोयवेयसुका,-हारनरपणिंदिसंनिभवि मञ्ब। नयणेयरपणलेमा,-कसाइ दस केवलदुगुणा ॥ ३१ ॥ 😘

चउरिदिश्रसंनिदुश्रना,-णदंसण इगिवितिधावरि श्रचक्खु तिश्रनाण दंसणदुगं,-अनाणतिगश्रभवि मिच्छदुगे ॥१२॥ भेवलद्रो नियद्रगं, नव तिअनाण विणु खह्य अहलाय । दंसणनाणतिगं दे, सि मीसि श्रन्नाणमीसं त॥ ३३॥ मणनाण्चक्खुवज्जा, अणहारि तिन्नि दंसण चड नाणाः चडनाणसंजमोवस,-मवेयगे त्रोहिदंसे य ॥ ३४ ॥ दो तेर तेर बारस, मणे कमा श्रष्ट दु चड चड वघणे। चड दु पण तिन्नि काये, जियगुणजोगोवस्रोगन्ने॥ ३५॥ इसु लेसासु सठाणं, एगिंदिअसंनिभूद्गवणेसु । पहमा चडरो तिन्नि ड, नारयविगलग्गिपवणेसु ॥३६। अहखायसुहुमकेवल,-हागि सुक्षा छावि सेसठाणेसु। नरनिरयदेवतिरिया, थोवा दु असंखणंतगुणा ॥३७॥ पणचडतिदुएगिंदी, थोवा तिन्निऋहिया ऋण्तगुगा। तस थोव असंखग्गी, भूजलानिल अहिय वण ण्ता। ३८॥ मण्वयणकायजोगा, धोवा अस्तंखगुण अणंतगुणा। पुरिसा थोंचा इत्थी, संखगुणाणंतगुण कीवा ॥३६॥ माणी कोही माई, छोही श्रहिय मणनाणिणो धोवा। बोहि बसंखा मइसुय, श्रहियसम श्रसंख विवसंगा ॥४०॥ केविखणो पंतगुणा, मइसुयञ्जन्नाणि पंतगुण तुल्ला। सुदुमा थोवा परिहा-र संख अहखाय संखगुणा ॥४१॥ देयसमईय संसा, देस असंखगुण णंतगुण अजया। धोषधरं सर्ध्ता, श्रोहिनयणकेवलअचक्ख् ॥४२॥

पच्छाणुपुव्वि लेसा, थोवा दो संख णंन दो ऋहिया। श्रभविषर थोवएंना, सासण थोवोवसम संखा ॥४३॥ मीसा संखा वेयग, असंखगुण खह्यामिच्छ दु ऋणंता। संनियर थोव णंता,-णहार थोवेयर असंखा ॥४४॥ सब्व जियठाण मिच्छे, सग सासणि पण अपज सन्निदुगं। संमे सन्नी दुविहो, सेसेसुं संनिपज्जत्तो ॥४५॥ मिच्छदुगञ्जजङ् जोगा,-हारदुगूणा श्रपुन्वपण्गे छ। मणवह उरलं सविड,-व्व मीसि सविबव्वदुग देसे ॥४६॥ साहारदुग पमत्ते, ते विजवाहारमीस विणु इयरे। कम्मुरलदुगंताइम, मण्वयण सयोगि न त्रजोगी ॥४७॥ तिश्रनाण्दुदंसाइम,-दुगे श्रजह दोसि नाण्दंसातिगं। ते मीसि मीसा समणा, जयाइ केवलदु श्रंतदुगे ॥४८॥ सासणभावे नाणं, विज्ञवगाहारगे उरलिमसं। नेगिंदिसु सासाणो, नेहाहिगयं सुयमयं पि ॥४६॥ ब्रसु सन्वा तेनातेगं, हिंग ब्रसु सुक्का श्रयोगि श्रह्मेसा। षंघस्स भिच्छ श्रविरइ,-कसायजोगित नड हेऊ ॥५०॥ श्रमिगाद्दियमण्भिगहिया,-भिनिवसियसंसहयमण्यामोगं पण मिच्छ वार अविरइ, मणकरणानियमु छाजियवहो ।५१। नव सोल कसाया पन,-र जोग इय उत्तरा उ सगवन्ना। इग्चडपण्तिगुणेसु,-चडतिदुइगपचञ्चो वंधो ॥५२॥ चडामिच्छामिच्छत्रविरइ,-पचइया सायसोलप्णतीसा । जोग विणु तिपचइया,-हारगाजिणवज्ञसेसास्रो ॥५३॥

पण्पन्न पन्न तियद्यहि,-ज्ञचत्त गुण्चत्त द्वचडदुगवीसा । सोलस दस नवनव स,- त्त हेउलो न उ अजोगिंमि॥५४॥ पणपन्न सिच्छि हारग,-दुगूण सासाणि पन्नभिच्छ विणा । मिस्सदुगक्षंमञ्जणविणु, तिचलमीसे ग्रह बचना।।४४॥ सदुमिस्सकंम अजए, श्रविरइकम्पुरतमीसिकसाये। मुनु गुणचत्त देसे, छवीस साहारदु पमने ॥५६॥ श्रविरइइगारतिकसा,-यवज्ञ श्रपमित्त मीसदुगरहिया। चडवीस् अपुरुवे पुण, दुनीस अविडव्वियाहारा ॥५७॥ **अब्रहास सोल बायरि, सुहुमे दस वेयसंजल**णति विणा। खीणुवसंति ऋलोभा, सजोगि पुन्वुत्त सगजोगा ॥५८॥ श्रपमत्तंता सत्त,-द्व मीसश्रप्षुव्ववार्यरा सत्त । बंधइ ब्रस्सुहुमो ए,-गमुवरिमा वंधगाऽजोगी ॥५६॥ त्रासुहुमं संतुद्ये, त्रह वि मोह विणु सत्त खीणांमि। चड चरिमदुगे ऋह ड, मंते उदसंति सतुद्ए ॥६०॥ उइरंति पमत्तंता, सगह मीसह वेयत्राउ विणा। द्यग अपमत्ताइ तत्रो, व पंच सुहुमो पणुवसंतो ॥६१॥ पण दो खीण दु जोगी,-णुदीरगु अजोगि थोव उवसंता। संखगुण खीण सुहुमा.-नियदिश्रपुद्य सम श्रहिया॥६२॥ जोगिश्रपमत्तइयरे, संखगुणा देससासणामीसा । श्रविरय त्रजोगिभिच्छा, त्रसंखचलरो दुवे णता ॥६३॥ उवसमखयमीसोदय,-पारिणामा दुनवद्वारहगवीसा। तिय मेव संनिवाइय, संमं चरणं पढममावे ॥६४॥

वीए केवलजुयलं, म्म दाणाहलद्वि पण चरण। तइए सेसुवयोगा, पण लही सम्मविरहदुर्ग ॥६४॥ श्रत्राणमसिद्धता,-संजमलेसाकसायगइवेथा। मिच्छं तुरिए भन्या,-भन्यत्तजियत्त परिणामे ॥६६॥ चर चर्नाइसु भीसग,-परिणामुदएहिं चर सखहएहिं। उवसमजुएहिं वा चर, केवलि परिणामुद्यखह्ए ॥६७॥ खयपरिणामं सिद्धा, नराण पणजोगुवसमसेढीए। इय पनर संनिवाइयः-मेया वीसं ऋसंभविणो ॥६८॥ मोहेव समो मीसा, चन्घाइसु श्रद्धक्रमसु च सेसा। धम्माइ पारिणानिय,-भावे खंघा उदइए वि ॥६६॥ संमाइचउस्र तिग चड, भावा चड पणुवशामगुवधंते। चंड खीणापुच्य निन्नि, संम्युणहाणगेशजिए ॥७०॥ संखिजेगमसंखं, परित्तजुत्तनियपयजुवं तिविहं। एवमणंतं पि तिहा. जहन्तमङ्कुक्षया सन्वे ॥७१॥ लहु ई खिलं दुचिय, खखो परं मिक्समें तु जा गुरुत्रं। जंब्हीवपमाणय,—चडपल्लपस्वणाइ इमं ॥७२॥ पह्माणवाद्वियमला,-ग पहिस्लागामहामलागक्खा । जोयणमहकोगाढा, खबेइयंता मसिहमरिया ॥७३॥ ता दीवुदहिसु इकि, क्रमरियवं खिविय निहिए पहमे। पढमं च तदन्तं चिय, पुण भरिए तंमि तह खीणे ॥७४॥ ग्विप्पर् सलागपत्तं,-गु मिसवो इय सलागखवणेणं। पुत्रो यीयो य तस्रो, पुर्व्वि पि च तमि उद्घरिए ॥७५॥

खीणे सलाग तहए, एउं पढमेहिं वीययं भरसु। तेहिं तइयं तेहि य, तुरियं जा किर फुडा चडरो । ७६॥ पढमातिपल्लुद्धरिया, दीबुद्ही पल्लचडसरिसवा य। सन्वो वि एगरासी, रुवूणो परमछेखिज्ञं ॥७०॥ रूवजुर्यं तु परिचा,-मंखं लहु श्रस्म राधि श्रव्मामे । जुत्तासंखिजं तहु, ऋ।विश्यासमयपरिमाणं ॥७५॥ थितिचडपंचमगुणणं, कमा सगासंख पढमचउसता। णंता ते रूवजुया, मन्भा रूवूण गुरू पच्छा ॥७९॥ इय सुसुत्तं अन्ते, विगयिमिकाति च उत्थयमसंखं। होइ असंखासंखं, बहु रुवजुवं तु तं मज्भं ॥८०॥ रुवूणमाइज गुरु, तिधिगाउं तं इमे दस क्खेवे। लोगाकाखपएसा, धम्माधम्मेगाजियदेसा ॥=१॥ ठिइवंधज्झवसाया, ऋणुभागा जोगञ्जेयपत्तिमागा। दुएह य समाण समया, परोचनिगोयए खिवसु ॥⊏२॥ पुणरिव तंभि तिवाश्गिय, परिनाणंत लहु तस्स रासीएं। श्रद्भा ने बहु जुत्ता, एंतं श्रभन्वाजियपयाण ॥८३॥ तन्वरमे पुण जायइ, णताणंत लहु त च तिक्खुनी। वरगसु तह विनंतं हो,-इ एंत खेवे खिवसु छ इसे॥ 💵 🛚 सिद्धा निगोयजीवा, वणस्पई काळपुरगळा चेव। सन्वमकोगनहं पुण, तिवश्गितं केवलदुगंमि ॥=५॥ खित्ते णंताणंतं, हवेइ जिट्ठं तु ववहरइ मज्भं। इय सुहुमत्थावियारो, लिहिओ देविंदसूरीहिं ॥=६॥

#### श्रीवीतरागाय नमः।

श्रीदेवेन्द्रसृरि-विरचित 'षडशीतिक' नामक

## चौथा कर्मग्रन्थ।

CE ESTA STATE

## मंगल और विषय।

निय जिएं जिल्लमग्गण,-गुणठाणुवल्रोगजोगलेसास्रो। वंघपपदृभावे, संखिजाई किमवि वुच्हं ॥१॥

> नत्वा निनं जीवमार्गणागुणस्यानोपयोगयोगलेश्याः । बन्धास्पयहुरवभावान् संख्येयादीन् किमपि वस्ये ॥ १ ॥

श्चर्य—धीजिनेश्वर भगवान्को नमस्कार करके जीवसान, मार्गणासान, गुणसान, उपयोग, योग, लेश्या, वन्ध, घरणवहुत्व, भाव श्चीर संदया श्चादि विषयोंको में संदेपसे कहुँगा॥१॥

भावार्थ—इस गायामें चौद्द् विषय संगृहीत हैं, जिनका विचार जनेक रीतिसे इस कर्मग्रन्थमें किया हुआ है। इनमेंसे जीवस्थान आदि दस विषयोंका कथन तो गायामें स्पष्ट ही किया गया है, और उदय, उदीरणा, सत्ता, और बन्धहेतु, ये चार विषय 'बन्ध' शब्दसे स्चित किये गये हैं। इस ग्रन्थके तीन विभाग हैं:—(१) जीवस्थान, (२) मार्गणास्थान, ग्रीर (३) गुणस्थान। पहले विभागमें जीवस्थानको लेकर ग्राट विपयका विचार किया गया है, यथाः—(१) गुणस्थान, (२) योग, (३) उपयोम, (४) लेश्या, (५) वन्ध, (६) उदय, (७) उदीरणा श्रीर (=) सत्ता। दूसरे विभागमें मार्गणास्थानपर छह विपयोंकी विवेचना की गई है:— (१) जीवस्थान, (२) गुणस्थान, (३) योग, (४) उपयोग, (५) लेश्या श्रीर (६) श्रल्पबहुत्व। तीसरे विभागमें गुणस्थानको लेकर वारह विपयोंका वर्णन किया गया है:—(१) जीवस्थान, (२) योग, (३) उपयोग, (४) लेश्या, (५) बन्धहेतु, (६) धन्ध, (७) उदय, (=) उदीरणा, (६) सत्ता, (१०) श्रल्पबहुत्व, (११) भाव श्रीर (१२) संख्यात श्रादि संख्या।

#### १--- इन विषयोंकी सञ्रह गाथायें ये हैं ---

"निमय जिण वत्तन्वा, चउरसजिअठाणएसु गुणठाणा। जोगुवओगो लेसा, वंधुदओदीरणा सत्ता॥१॥ तह मूलचउदमग्गण,—ठाणेसु वासिष्ठ उत्तरेसुं च। जिअगुणजोगुवओगा, लेसप्पवहुं च छद्टाणा॥२॥ चउदसगुणेसु जिअजो,-गुवओगलेसा ५ बंधहेऊ य। वधाइचडअप्पा,—बहुं च तो भावसंखाई॥३॥"

ये गाथार्थे श्रीजीविश्जियजी कृत श्रीर श्रीजयसीमसूरि-कृत टवेमें हैं। इनके स्थानमें पाठान्तरबाली निर्म्चालिकत तीन गाथार्थे प्राचीन चतुर्थ कर्म अन्य हारिसद्री टीका, श्रीदेवेन्द्रसृरि-कृत स्वोपक्ष टीका श्रीर श्रीजयमोमसूरि- कृत टवेमें भी हैं —

> "चडदसजियठाणेसु, चडदसगुणठाणगाणि जोगा य t डवयोगळेसबंधुद,-ओदीरणसंत अद्वपए ॥ १॥

#### जीवस्थान आदि विषयोंकी व्याख्या ।

(१) जीवोंके स्दम, वादर श्रादि प्रकारों (भेदों) को 'जीवस्थान' कहते हैं। द्रव्य श्रीर माव प्राणोंको जो धारण करता है, वह 'जीव' है। पाँच इन्द्रियाँ, तीन वल, श्वासोञ्चास श्रीर श्रायु, ये दस द्रव्यप्राण हैं, क्योंकि वे जड़ श्रीर कर्म-जन्य हैं। श्वान, दर्शन श्रादि पर्याय, जो जीवके गुणोंके ही कार्य हैं, वे मांवप्राण हैं। जीवको यह व्याख्या संसारी श्रवस्थाको लेकर की गई है, क्योंकि जीवस्थानोंमें संसारी जीवोंका ही समावेश है, श्रत एव वह मुक्त जीवोंमें लागू नहीं एड़

चरदसमगगणठाणे,-सुमूछपएसु विसिट्ट इयरेसु। जियगुणजोगुवओगा, छेसप्पबहुं च छहाणा ॥ २ ॥ चरदसगुणठाणेसुं, जियजोगुवओगछेसवंधा य । वंधुदयुदीरणाओ, संतप्पबहुं च दस ठाणा ॥ ३ ॥"

१—जीवस्थानके अर्थमें 'जीवसमास' शब्दका प्रयोग भी दिगम्बरीय साहित्यमें मिलता है। इसकी व्याख्या उसमें इस प्रकार हैं —

> ' जेहिं अणेया जीवा, णजंते वहुविहा वि तज्जादी। ते पुण संगहिदस्या, जीवसमासा ति विण्णेया॥७०॥ तसचदुजुगाणमन्द्रे, अविरुद्धेहिं जुद्दजादिकम्युद्ये। जीवसमासा होंति हु, तन्भवसारिच्छसामण्णा॥७१॥"

> > ---जीवकाएड ।

जिन धर्मोकेद्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक जातियोंका वोध होता है, वे 'जीवसमास' कहलाते हैं ॥७०॥ तथा अम, बादर, पर्याप्त और अत्येक युगलमेंसे अविरुद्ध नामकर्म(जैसे-सूहमसे अविरुद्ध स्थावर)के उदयसे युक्त जानि नामकर्मका उदय होनेपर जो उद्धितासामान्य, जीवोंमें होती है, वह 'जीवसमाम' कहलाता है ॥ ७१ ॥

कालक्रमसे अनेक अवस्थाओं के होनेपर भी एक ही वस्तुका को पूर्वापर साहरय देखा जाता है, वह 'कर्ध्व'तासामान्य' है । इससे उलटा एक समयमें ही अनेक वस्तुओं की जो परस्वर समानता देखी जाती है, वह 'तिर्यक् सामान्य' है। सकती। मुक्त जीवमें निश्चय दृष्टिसे की हुई व्याख्वा घटती है: जैसे:—जिसमें चेतना गुण है, वह 'जीव' इत्यादि है'।

- (२) मार्गणाके अर्थात् गुण्छान. योग, उपयोग आदिकी विचा-रखाके छानों (विपयों )को 'मार्गणाछान' कहते हैं। जीवके गति, इन्द्रिय आदि अनेक प्रकारके पर्याय ही ऐसे छान हैं, इसलिये वे मार्गणाछान कहलाते हैं।
- (३) ज्ञान, दर्शन, चरित्र आदि गुणांका शुद्धि तथा अशुद्धिके तरतम-भावसे होनेवाले जीवके मित्र भिन्न सक्पोंको गुणस्थान कहते हैं।
  - १—''तिकाले चढु पाणा, इंदियवलमातआणपाणा य। ववहारा सर जीवो, णिच्छयणयदो दु चेदणा जस्स ॥३॥''

"जाहि व जासु व जीवा, मिगिवजंते जहा तहा दिहा। तास्रो चोद्स जाणे. सुचणाणे मग्गणा होंति ॥१४०॥" जिन पश्योंकेद्रारा अथवा जिन पर्यांदोंने बीवोंकी विचारणा, स्वेंदकी दृष्टिने स्नुमार से स्ते वे पर्याय भागणास्थान है।

गोन्मटमार्ने 'विस्तार', 'श्रादेश' श्रीर 'विशेष', ये तीन शस्त्र मार्गपास्थानके नामान्तर माने गये हैं। —जीव०, गा० ३।

३—इनको व्याख्या गोन्मटमार-तीनकारडमें इस प्रकार है-—

"नोहिं दु लिक्खन्जंते, उदयादिसु संभवेहिं भावेहिं। जीवा ते गुणसण्णा, णिद्दिहा सन्वदरसीहिं॥८॥" दर्शनमोहनीय तथा चारित्रमोहनीयके औदयिक बादि जिन भावों (पर्यायों) देशस जीवका बोध होता है, वे माव 'गुपस्थान' है।

मोम्मटसारमें 'सचेप,' 'श्रोब,' 'सामान्य' श्रीर 'सोवसमाम,' ये चार राष्ट्र गुपत्मानके समानार्थक हैं। —नीव०, गा० ३ तथा २०।

जीवसान, मार्गणासान और गुणसान, ये सब जीवकी अव-स्पायें हैं, तो भी इनमें अन्तर यह है कि जीवसान, जाति-नामकर्म, पर्याप्त-नामकर्म और अपर्याप्त-नामकर्मके औद्यिक भाव हैं, मार्गणा-स्थान, नाम, मोहनीय, झानावरणीय, दर्शनावरणीय और वेदनीयकर्म-के औदयिक आदि भावरूप तथा पारिणामिक भावरूप हैं और गुणसान, सिफं मोहनीयकर्मके औद्यिक, द्वायोपश्रमिक, औपश्रमिक और द्वायिक भावरूप तथा योगके भावाभावरूप हैं।

- (४) चेतना-शक्तिका योधरूप व्यापार, जो बीवका श्रसाधारस स्वरूप है और जिसकेद्वारा वस्तुका सामान्य तथा विशेष सस्य जाना जाता है, उसे 'उपयोगं' कहते हैं।
- (५) मन, वचन या कायकेद्वारा होनेवाला वीर्य-शक्तिका पिर-स्पन्य-श्रात्माके प्रदेशोंमें हलचल (कस्पन)—'घोग' है।
- (६) भारमाका सहजरूप स्फरिकके समान निर्मल है। उसके भिन्न भिन्न परिणाम जो कृष्ण, नील आदि अनेक रंगवाले पुत्रवल-विशेषके असरसे होते हैं, उन्हें 'लेश्यां' फहते हैं।
- (७) भातमाके प्रदेशोंके साथ कर्म-पुद्रलॉका जो दूध-पानीके समान सम्बन्ध होता है, वही 'बन्ध' कहलाता है। बन्ध, मिध्यह्व भादि हेतुश्रोंसे होता है।

"वत्युनिभिन्तं भावो, जादो जीवस्स जो दु उवजोगो । सा दुविहो णायख्वो, सायारो चेव णायारो ॥६७१॥" २—देखिये, परिशिष्ट 'क ।'

३—"कृष्णादिद्रव्यसाचिव्यात्परिणामोऽयमात्मनः । स्फटिकस्येव तत्राऽयं, छेदयाशब्दः प्रवर्तते ॥ "

यह एक प्राचीन झीक है। जिमे भीहरिमह्मूरिने भावश्यक-दीका पृष्ठ ने पूर प्रमा-करुपमे लिया है।

१—गीम्मटमार-जीवकाग्छमें यही न्याग्या है।

- (इ) वँधे हुए कर्म-दिलकोंका विपाकानुसव (फलोदय) "उदय" कहलाता है। कभी तो विपाकानुभव, अवाधाकाले पूर्ण होनेपर होता है और कभी नियत अवाधाकाल पूर्ण होनेके पहले ही अपवर्तनी आदि करणसे होता है।
- (६) जिन कर्म-दिलकोंका उदयकाल न श्राया हो, उन्हें प्रयक्ष-विशेषसे खींचकर-बन्धकालीन स्थितिसे हटाकर-उदयावितकार्मे दास्त्रिल करना 'उदीरणा' कहलाती है।
- (१०) बन्धन या संक्रमणें करणसे जो कर्म-पुद्रल, जिस कर्मक्रप-में परिणत हुये हों, उनका, निर्जरा या संक्रमें से क्रपान्तर न होकर उस स्वरूपमें बना रहना 'सत्तां' है।
- १—वॅंधा हुआ कर्म जितने काल तक उदयमें नहीं आता, वह 'श्रदाधाकाल' है। २ — कर्म के पूर्व बद्ध स्थिति और रस, जिस वीर्य-शक्तिसे घट जाते हैं, उसे 'श्रपवर्तना-करण' कहते हैं।
- ३—जिस नीर्य-विशेषसे कर्मका वन्ध होता है, वह 'बन्धनकरण' कहलाता है। ४—जिम नीर्य-विशेषसे एक कर्म का अन्य सजातीय कर्मरूपमें सक्तम होता है, वह 'सक्तमणकरण' है।
  - ५--कर्म पुद्रगलोंका आत्म-प्रदेशोंसे अलग होना 'निर्जरा' है।
- ६—एक कर्म-रूपमें स्थित प्रकृति, स्थिति, श्रनुमाग और प्रदेशका श्रम्य सजातीव कर्मरूपमें क्दल जाना 'सक्रम' है।
- ७---भ-भ, चद्य, चदीरणा श्रीर सत्ताके ये ही लक्षण यथाक्रममे प्राचीन चतुर्थ कर्म श्रन्थ-के साध्यमें इस प्रकार है ---

"जीवस्स पुग्गलाण य, जुग्गाण परुष्परं अभेएजं। मिच्छाइहेडविहिया, जा घडणा इत्थ सो बंधो॥ ३०॥ करणेण सहावेण न, णिइवचए तेसिमुद्दयपत्ताणं। जं वेयणं विवागे,-ण सो उ उद्दशो जिणाभिहिओ॥३१॥

- (११) मिथ्यात्व आदि जिन वैमाविक परिणामीसे कर्म-योग्य बुद्गल, कर्म-इपर्मे परिणत हो जाते हैं, उन परिणामीको 'वन्धहेतु' कहते हैं'।
  - (१२) पदार्थीके परस्परन्यूनाधिक भावको 'श्रल्पवहुत्व' कहते हैं।
- (१३) जीव और श्रजीवकी स्वामाविक या वैमाविक श्रवसा-को 'भाव' कहते हैं।
- (१४) संख्यात, श्रसंस्यात श्रोर श्रनन्त, ये तीनों पारिभाषिक संज्ञायें हैं।

#### विषयोंके ऋमका अभिप्राय

सबसे पहले जीवस्थानका निर्देश इसलिये किया है कि कह सबमें मुख्य है, क्योंकि मार्गणास्थान श्रादि अन्य सब विपयोंका विचार जीवको लेकर हो किया जाता है। इसके बाद मार्गणास्थानके निर्देश करनेका मतलब यह है कि जीवके व्यावहारिक या पारमा-र्थिक स्वरूपका बोध किसी-न-किसी गति श्रादि पर्यायके (मार्गणा-स्थानके) द्वारा ही किया जा सकता है। मार्गणास्थानके पश्चात् सुणस्थानके निर्देश करनेका मतलब यह है कि जो जीव मार्गणा-स्थानवर्ती हैं, वे किसी-न-किसी गुणस्थानमें वर्तमान होते ही हैं।

> कम्माणूणं जाए, करणविसेसेण ठिइवचयभावे। जं उदयाविष्याए, पवेसणमुदीरणा सेह॥ १२॥ वंधणसंकमल्द्ध,-त्तलाहकम्मस्सरूवअविणासो। निकारणसंकमेहि, सब्भावो जो य सा सत्ता॥ ३३॥»

१--- श्रात्माके कर्मोदय जन्य परिखाम 'बैमाविक परिखाम' हैं । जैसे --क्रोध आदि ।

२—देखिये, भागे गाथा ५१-५२।

३—देखिये, आगे गा० ७३ से भागे।

गुण्लानके वाद उपयोगके निर्देशका तात्पर्य यह है कि जो उपयो-गवान हैं, उन्होंमें गुण्सानोंका सम्भव है; उपयोग-शून्य श्राकाश श्रादिमें नहीं। उपयोगके श्रनन्तर योगके कथनका श्राशय यह है कि उपयोगवाले विना योगके कर्म-प्रहण नहीं कर सकते। जैसे:-सिद्ध। योगके पीछे लेश्याका कथन इस श्रभिप्रायसे किया है कि योगद्वारा ब्रह्ण किये गये कर्म-पुद्रलोंमें भी खितिवन्य व श्रनुभागवन्यका निर्माण लेरयाहीसे होता है। लेश्याके पश्चात् वन्धके निर्देशका मतलव यह है कि जो जोव लेश्या-सहित हैं, वे ही कर्म बाँघ सकते हैं। बन्बके वाद् ग्रहपबहुत्वका कथन करनेसे ग्रन्थकारका तात्पर्य यह है कि वन्ध करनेवाले जीव, मार्गणासान आदिमें वर्तमान होते हुए आपसमें अवश्य न्यूनाधिक हुआ करते हैं। अल्पवहुत्वके अनन्तर मावके कहनेका मतलव यह है कि जो जीव श्रत्पबहुत्ववाले हैं. उनमें श्रीपशमिक श्रादि किसी-न-किसी भावका होना पाया ही जाता है। भावके वाद संख्यात श्रादिके कहनेका तात्पर्य यह है कि भाववाले जीवोंका एक दूसरेसे जो श्रहपवहुत्व है, उसका वर्णन संख्यात, असंस्थात आदि संस्थाकेद्वारा ही किया जा सकता है।



## (१)-जीवस्थान-अधिकार।

#### es Trans

#### जीवस्थान।

इह सुहुमवायरेगिं, दिश्वितिचडश्रसंनिसानपंचिंदी । श्रपजत्ता पद्धता, क्षेमण चडदस जियहाणां ॥ २॥

> इह स्क्ष्मबादरैकेन्द्रियद्वित्रचतुरसिक्षसांज्ञपञ्चेन्द्रियाः । अपर्याप्ताः पर्योप्ताः, क्रमेण चतुर्दश जीवस्थानानि ॥ २ ॥

शर्थ—इस गोक्तमें स्दम एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, अस्विश्योन्द्रिय और संक्षिपञ्चेन्द्रिय, ये सातों मेद श्रपर्याप्तक्पले दो दो प्रकारके है, इस्रातिये जीव है कुल

स्थान ( मेद ) चौदहैं होते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—यहाँपर जीवके चौदह भेव विकाये हैं, सो संसारी अवसाको लेकर। जीवत्वरूप सामान्य धर्मकी अपेचासे समानता क्षेनेपर भी व्यक्तिकी अपेचाने जीव अनन्त हैं, इनकी कर्म-जन्य अवसायें भी अनन्त हैं, इससे व्यक्तिशः शान-सम्पादन करना खुशस्थके लिये सहका नहीं। इसिलिये विशेषदर्शी शास्त्रकारोंने स्तम येकेन्द्रियत्व आदि जातिकी अपेचासे इनके चौदह वर्ग किये हैं, जिनमें सभी सस्वारी बीधोका समावेश हो जाता है।

स्चम एकेन्द्रिय जीव वे हैं, जिन्हें स्चम नामकर्मका उदय हो। ऐसे जीव सम्पूर्ण शोकमें व्याप्त हैं। इमका शरीर इतना स्चम होता

१--वही वाया प्राचीन चतुर्व कर्म ग्रन्थमें क्योंकी स्यों है।

२---वे भेद, पञ्चसमङ्दार २, गा० दर में हैं।

है कि यदि ये संख्यातीत इकट्टे हों तब भी इन्हें श्राँखें देख नहीं सकतीं, श्रत एव इनको व्यवहारके श्रयोग्य कहा है।

वादर एकेन्द्रिय जीव वे हैं, जिनको वादर नामकर्मका उदय हो। ये जीव, लोकके किसो किसी भागमें नहीं भी होते; जैसे, श्रचित्त—सोने, चाँदी श्रादि वस्तुश्रोंमें। बद्यि पृथिवी-कायिक श्रादि वादर स्केन्द्रिय जीव ऐसे हैं, जिनके श्रलग श्रलग शरीर, श्राखोंसे नहीं दीखते; तथापि इनका शारीरिक परिणमन ऐसा वादर होता है कि जिससे वे समुदायक्षपमें दिखाई देते हैं। इसीसे इन्हें व्यवहार-योग्य कहा है। स्दम या वादर सभी एकेन्द्रियोंके इन्द्रिय, केवल त्वचा होती है। ऐसे जीव, पृथिवीकायिक श्रादि पांच प्रकारके स्थावर ही है।

द्वीन्द्रिय वे हैं, जिनके त्वचा, जीभ, ये दो इन्द्रियाँ हों; ऐसे जीव शह्व, सीप, कृमि श्रादि है।

त्रीन्द्रियोंके त्वचा, जीभ, नासिका, ये तीन इन्द्रियाँ हैं, ऐसे जीव जूं, खटमल श्रादि हैं।

चतुरिन्द्रबोंके उक्त तीन श्रौर श्राँख, ये चार इन्द्रियाँ है। भौरे, विच्छू श्रादिकी गिनती चतुरिन्द्रियोंमें है।

पञ्चेन्द्रियोंको उक्त चार इन्द्रियोंके श्रतिरिक्त कान भी होता है।
मनुष्य, पश्च, पच्ची श्रादि पञ्चेन्द्रिय हैं। पञ्चेन्द्रिय दो प्रकारके हैं—(१)
श्रमंशी श्रौर (२) सश्ची। श्रमंशी वे हैं, जिन्हें संशा न हो। संशी वे हैं,
जिन्हें संशा हो। इस जगह संशाका मनलव उस मानस शिक्तसे हैं,
जिससे किसी पदार्थके स्वभावका प्रवापर विचार व श्रनुसन्धान
किया जा सके।

द्वीन्द्रियसे लेकर पञ्चन्द्रिय पर्यन्त सव तरहके जीव वादर तथा त्रस (चलने-फिरने-वाले) ही होते हैं।

१---देविये, परिशिष्ट 'खा।'

२--देखिये, परिशिष्ट 'ग।'

एकेन्द्रियसे लेकर पञ्चेन्द्रिय पर्मन्त उक्त सव प्रकारके जीव, भाष्यांसे, पर्याप्त इस तरह दो दो प्रकारके होते हैं। (क) श्रप्याप्त वे हैं, जिन्हें श्रप्याप्त नामकर्मका उदय हो। (ख) पर्याप्त वे हैं, जिनको पर्याप्त नामकर्मका उदय हो।।

## (१)-जीवस्थानोंमें गुणस्थान।

यायरश्रसंनिविगले, श्रपाक्षि पढमाविय संनि श्रपजन्ते। श्रजयजुश्च संनि पज्ञे. सव्वगुणा मिन्छ क्षेससु॥३॥

> बादरासिजिविकलेऽपर्याप्ते प्रथमाद्देक सिजन्यपर्याप्ते । अयतयुत साज्ञीन पर्याप्ते, सर्वगुणा मिध्यात्व देवेषु ॥ ३ ॥

अर्थ—अपर्याप्त वादर एकेन्द्रिय, अपर्याप्त असंक्षिपश्चेन्द्रिय और अपर्याप्त विकलेन्द्रियमें पहला दूसरा दोही गुण्सान पाये जाते हैं। अपर्याप्त संक्षिपश्चेन्द्रियमें पहला दूसरा और चौथा, ये तीन गुण्यान हो सकते हैं। पर्याप्त संक्षिपश्चेन्द्रियमें सब गुण्सानोंका सम्भव है। शेष सात जीवस्थानोंमें-अपर्याप्त तथा पर्याप्त स्वम एकेन्द्रिय, पर्याप्त बादर एकेन्द्रिय, पर्याप्त असंक्षिपश्चेन्द्रिय और पर्याप्त विकलेन्द्रिय त्रयमें पहला ही गुण्सान होता है॥ ३॥

भावार्थ—वादर एकेन्द्रिय, असंशिपश्चेन्द्रिय श्रौर तीन विकलेन्द्रिय, इन पाँच श्रपर्याप्त जीवस्थानीमें दो गुणस्थान कहे गये हैं, पर इस विपयमें बह जानना चाहिये कि दूसरा गुणस्थान करण-अपर्याप्त-में होता है, लिब-श्रपर्याप्तमें नहीं, क्योंकि सास्वादनसम्यन्दिष्टवाला जीय, लिब श्रपर्याप्तकपसे पैदा होता ही नहीं। इसलिये करण्-

'अपर्याप्त वादर एकेन्द्रिय आदि उक्त पाँच जीवस्थानोंमें दो गुण्सान और खन्धि-अपर्याप्त वादर एकेन्द्रिय आदि पाँचोंमें पहला ही गुण्-स्थान समभाना चाहिये।

वादर एकेन्द्रियमें दो गुण्छान कहे गये हैं सो भी सववादर एके-न्द्रियोमें नहीं: किन्तु पृथिवीकायिक, जलकायिक और वनस्पति-कायिकमें। क्योंकि तेजःकायिक और वायुकायिक जीव, चाहे वे बादर हों, पर उनमे ऐसे परिणामका सम्भव नहीं जिससे सास्वा-दनसम्यक्त-युक्त जीव उनमें पैदा हो सके। इसलिवे स्टमके समान वादर तेज-कायिक-वायुकायिकमें पहला ही गुण्छान समभना चाहिये।

इस जगह एकेन्द्रियोंमें दो गुण्यान पाये जाने दा कथन है, स्रे कर्मग्रनथके मतानुसार; क्योंकि सिद्धान्तमें एकेन्द्रियोंको पहला है। गुण्यान माना है।

त्रपर्याप्त संक्षि-पञ्चेन्द्रियमें तीन गुण्छान कहे गये हैं, सो इस अपेक्षासे कि जब कोई जीव चतुर्थ गुण्यान-सहित मर कर संक्षि-पञ्चेन्द्रियकपसे पैदा होता है तब उसे अपर्धाप्त अवस्थामें चौधे गुज्यानका सम्मव है। इस प्रकार जो जीव सम्यक्त्वका त्याग करता हुआ सास्वादन भावमें वर्तमान होकर संक्षिपञ्चेन्द्रियह्रपसे पैदा होता है, उसमें शरीर पर्याप्ति पूर्ण न होने तक दूसरे गुज्यानका सम्मव है और अम्य सब संक्षि-पञ्चेन्द्रिय जीवोंको अपर्याप्त अवस्थामें पहला गुज्यान होता ही है। अपर्याप्त संक्षि-पञ्चेन्द्रियमें तीने

१—रेबिये ४६ वीं गाथाकी टिप्तर्गो।

२—गोम्मटमारमें तेरहवें गुणस्थानके ममय केवलिसमुद्धात-अवस्थामें योगकी न्त्रपूर्णताके कारण अपर्याप्तना मानी हुई है, तथा छठे गुणस्थानके समय भी आहारकमिश्रवह्म-योग दशामें आहारकारीर पूर्ण न वन वाने तक अपर्याप्तता मानी हुई है। इसिवें व्योन्मटसार (जाव० गा० ११५-११६) में निर्वृत्वपर्याप्त और (श्रेतास्वरसम्प्रदाय-प्रविद्ध

गुण्यानोंका समभव दिखाया, सो करण-श्रपर्याप्तमें, क्योंकि लब्धि-श्रपर्याप्तमें तो पहलेके सिवाय किसी गुण्यानकी योग्यता हो, नहीं होती।

पर्याप्ति सिश्व-पञ्चेन्द्रियमें सब गुण्यान माने जाते है। इसका कारण यह है कि गर्भज मनुष्य, जिसमें सब प्रकारके श्रमाश्रम तथा श्रद्धाश्रद्ध परिणामोंकी योग्यता होनेसे चौदहीं गुण्यान पाये जा सकते हैं, वे संशि-पञ्चेन्द्रिय ही हैं।

यह शद्वा हो सकती है कि सिन्न-पञ्चेन्द्रियमें पहले वारह गुणस्थान होते हैं, पर तेरहवाँ चौदहवाँ, ये दो गुणस्थान नहीं होते। व्योंकि इन दो, गुणस्थानोंके समय सिन्धत्वका श्रभाव हो जाता है। उस समय तायिक ज्ञान होनेके कारण त्वायोपशमिक श्वानात्मक संग्रा, जिसे 'भावमन' भो कहते हैं, नहीं होती। इस शद्वाका समाधान इतना ही है कि सिन्ध-पञ्चेन्द्रियमें तेरहवें चौदहवें गुण-स्वानका जो कथन है सो द्रव्यमनके सम्बन्धसे संशित्वका व्यवहार श्रद्वीकार करके; क्योंकि भावमनके सम्बन्धसे जो सन्नी हैं, उनमें वारह ही गुणस्थान होते हैं।

करण-मपर्यात ) सिध-पर्वेन्द्रियमें पहला, दूसरा, चौथा, छठा और तेरहवाँ, ये पाँच गुणस्थान करे गये हैं।

इम कर्मग्रन्थमें कर्ण-अपर्याप्त सिश्विषधेन्द्रियमें तान गुणस्थानींका कथन है, सो उत्पत्ति-कालीन अपर्याप्त-अनस्थाको लेकर । और गोम्मयसारमें पनि गुणस्थानींका कथन है, सो उत्पत्तिकालीन, लिश्शिकालान उभय अपर्याप्त-अवस्थाको लेकर । इस तरह ये दोनों कथन अपेखाइत होनेमे आपसमें विरद्ध नहीं हैं।

तिथकालीन भपयांस-प्रवस्थाको लेकर सशीमें गुणस्थानका विचार करना हो ती वाँचवाँ गुणस्थान भी गिनना चाहिये, वर्षोकि उस गुणस्थानमें वेकिपलिथसे वैकियशरीर रचे जानेके समय अवर्षास-अवस्था पाथी जाती है।

१—यही बात सप्ततिकाचूर्णिके निम्निलिखत पाठमे स्पष्ट होतो है —

अपर्याप्त तथा पर्याप्त स्इम एकेन्द्रिय आदि उपर्युक्त शेप सात जीवस्थानोंमें परिणाम ऐसे संक्षिप्ट होते हैं कि जिससे उनमें मिथ्यात्वके जिवाप अन्य किसी गुण्स्थानका सम्भव नहीं है ॥३॥



"मणकरण केविलणों वि आरिथ, तेन संनिणों भन्नेति, मनोविन्नाणं पडुच्च ते सिनणों न भवंति ति । "

के उलीको भी द्रव्यमन होता है, इससे वे मशो करे जाते हैं, परन्तु मनोवानकी अपेष्टामें वे मशो नहीं हैं। केवला-अवस्थामें द्रव्यमनके सम्बन्धसे मिश्चत्वका व्यवहार गोन्मटम्पर-जोवकाएडमें भी माना गया है। यथा —

> "मणसहियाणं वयणं, दिहं तत्पुन्विमदि सजोगिन्ह । चत्तो मणोवयारे,-णिदियणाणेण हीणिन्ह ॥ २२७॥ अगोवंगुद्यादो, दन्वमणहं जिणिद्वंदिम्ह । मणवग्गणसंघाणं, आगमणादो दु मणजोगो ॥२२८॥"

मयोगी केवली गुणस्थानमें मन न होनेपर भी वचन होनेके कारण उपचारसे मन माना जाता है, उपचारका कारण यह है कि पहलेके गुणस्थानमें मनवालोंकी बचन देखा जाता है ॥ २२७ ॥

जिनेश्वरको भी द्रव्यमनकेलिये शक्कोपाक नामकर्मके उदयसे मनीवर्गयाके स्कर्मोका आगमन दुआ करता है, इसलिये उन्हें मनोयोग कहा है।। २२ ॥

## (२)-जीवस्थानोंमें योगं।

[ दो गायाओं हे । ]

त्रपजत्तक्षि कम्सुर, लमीसजोगा श्रपजसंनीसु । ते सविउन्वमीस एसु तणु पज्जेसु उरतमन्ने ॥४॥

अवर्यातपट्के कार्मणोदारिकमिश्नयोगावपर्यातसांजपु । हा संवीक्तपमिश्रावेषु ततुपर्यातेष्वीदारिकमन्ये ॥ ४ ॥

मर्थ — म्रपर्याप्त स्वम एकेन्द्रिय, श्रपर्याप्त वादर एकेन्द्रिय, म्रपर्याप्त विकलिक और श्रपर्याप्त श्रसंकि-पञ्चेन्द्रिय, इन छह प्रकारके जीवॉम कार्मण और श्रीदारिकमिश्र, ये दो ही योग होते हैं। श्रपर्याप्त संक्षि पञ्चेन्द्रियम कार्मण, श्रोदारिकमिश्र और वैकियमिश्र, ये तीन योग पाये जाते हैं। श्रन्य श्राचार्य ऐसा मानते हैं कि "उक्त सानों म्यारके श्रपर्याप्त जीव, जब श्ररीरपर्याप्ति पूरी कर लेते हैं, तक उन्हें भ्रोदारिक काययोग ही होता है, श्रीदारिकमिश्र नहींगाशा

भावार्थ—सुन्म एकेन्द्रिय आदि उपर्युक्त छह अपर्याप्त जीव-स्यानों में कार्मण ओर औदारिकमिश्र दो ही योग माने गये हैं; इसका कारण यह है कि सब प्रकारके जीवों को अन्तराल गति में तथा जन्म-श्रहण करने के प्रथम समयमें कार्मणयोग ही होता है; क्यों कि उस समय औदारिक आदि स्थूल शरीरका अभाव होने के कारण बोग प्रतृत्ति केवल कार्मण शरीरसे होती है। परन्तु उत्पत्ति दूसरे समबसे लेकर स्वयोग्य पर्याप्ति पूर्ण बन जाने तक मिश्रयोग होता है; क्यों कि उस अवस्था में कार्मण और औदारिक आदि

१--- यह विषय, पश्यस० डा० १, गा० ६--७ में है।

स्थूल शरीरकी मददसे योगप्रवृत्ति होती है। सून्म पकेन्द्रिय आदि छहाँ जीवस्थान श्रोदारिकशरीरवाले ही हैं, इसलिये टनको अपर्याप्त श्रवस्थामें कार्मणकाययोगके वाद श्रोदारिकमिश्रकाययोग ही होता है। उक्त छह जीवस्थान श्रपर्याप्त कहे गये हैं। सो लिध तथा करण, दोनों प्रकारसे श्रपर्याप्त सममने चाहिये।

श्रवर्गप्त संक्षि-पञ्चेन्द्रियमें मनुष्य, तिर्मञ्च, देव श्रीर नारक-सभी सिमिलित हैं, इसलिये उसमें कार्मणकाययोग श्रीर कार्मणकाययोगके बाद मनुष्य श्रीर तिर्यञ्चकी श्रपेनासे श्रीटारिकमिश्रकाययोग तथा देव श्रीर नारककी श्रपेनाने वैक्तियमिश्रकाययोग, कुल तीन योग माने गये हैं।

गाथामें जिस मतान्तरका उल्लेख है, वह शीलाई आदि आचार्योंका है। उनका अभिप्राय यह है कि "शरीरपर्याप्ति पूर्ण वन जानेसे शरीर पूर्ण वन जाता है। इसलिये अन्य पर्याप्तियोंकी पूर्णता न होनेपर भो जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण वन जाती है तभीसे मिश्रयोग नहीं रहता- किन्तु औदारिक शरीरवालोंको औदारिकका-ययोग और वैक्रियशरीरवालोंको वैक्रियकाययोग ही होता है।" इस मतान्तरके अनुसार सूदम एकेन्द्रिय आदि छह अपर्याप्त जीव-स्थानोंमें कार्मण, औदारिकमिश्र और औदारिक, ये तीन योग और

१—जैसे —"औदारिकयोगस्तिर्यग्मनुजयो शरीरपर्याप्ते रूर्ध, तदा-रतस्तु मिश्र:।"—शाचाराङ्ग-भध्य० २, वहे० १ की टीका ए० १४।

यद्यपि मतान्तरके उन्लेखमें गाथामें 'उग्ल' पद धी है, तथापि वह वैकियकायदोगका उपलक्षक (सूचक) है। इसलिये वैकियरागरो देव नारकोंको शरीरपर्याप्ति पूर्ण दन जानेके काद अपर्याप्त-दशामें वैकियकाययोग समकना चाहिये।

इस मतान्तरको एक प्राचीन गायाके आधारपर श्रीमलयगिरिजीने प्रश्तंप्रह द्वा० १, ना० ६ ७ की वृत्तिमें विस्तारपूर्वक दिखाया है।

अपर्याप्त संक्रि-पञ्चेन्द्रियमें उक्त तीन तथा वैक्रियमिश्र श्रीर वैक्रिय, कुल पाँच योग समऋने चाहिये।

उक्त मतान्तरके सम्बन्धमें टीकामें लिखा है कि यह मत युक्ति-हीन है; क्योंकि केवल शरीरपर्याप्त बन जानेसे शरीर पूरा नहीं बनता; किन्तु उसकी पूर्णताकेलिये स्वयोग्य सभी पर्याप्तियोंका पूर्ण बन जाना आवश्यक है। इसलिये शरीरपर्याप्तिके वाद भी अपर्याप्त-अवस्था पर्यन्त मिश्रयोग मानना युक्त है॥॥

सन्ते संनिपजत्ते, उरल सुहुमें समासु तं चउसु। बायरि सविडन्विदुगं, पजसंनिसुवार उवत्रोगा॥॥॥

> सर्वे संशिति प्याप्त औदारिक स्ट्रमे समाप तन्त्रतुर्यु । बादरे मैबीक्रयदिक, प्रयाप्तमित्रपु हादशोपयागाः ॥५॥

मर्थ-पर्याप्त संक्षीमें सय योग पाये जाते हैं। पर्याप्त स्इम-दकेन्द्रियमें श्रीवारिककाययोग ही होता है। पर्याप्त विकलेन्द्रिय-त्रिक और पर्याप्त श्रसंक्रि-पश्चेन्द्रिय, इन चार जीवस्थानामें श्रीदारिक श्रीर श्रसत्यामृपावचन, ये दो योग होते हैं। पर्याप्त यादर-पकेन्द्रियमें भोदारिक, येक्रिया तथा वैक्रियमिश्र, ये तीन काययोग होते हैं। (जीवसानामें उपयोग:—) पर्याप्त संक्रि-पञ्चेन्द्रियमें सब उपयोग होते हैं।।।।।

भावार्य-पर्यातसंष्ठि-पञ्चेन्द्रियमें छही पर्यातियाँ होती हैं, इसलिये उसकी योग्यता विशिष्ट प्रकारकी है। अत्यव उसमें चारी बचनयोग, चारी मनोयोग और सातों काययोग होते हैं।

यद्यपि कार्मण, श्रीदारिकमिश्र श्रीर वैक्रियमिश्र, ये तीन योग अप-बात-अवस्था भावी हैं, तथापि वे संक्रि-पञ्चेन्द्रियोंमें पर्यात-अवस्थामें भी पाये जाते हैं। कार्मण तथा श्रीदारिकमिश्रकाययोग पर्यात-अवस्थामें तब होतेहीं, जब कि केवली भगवान केवलि-समुद्रात रखते हैं। केविल-समुद्धातकी स्थिति आठ समय-प्रमाण मानी हुई है; इसके तीसरे, चौथे और पाँचवं समयमें कार्मणकाययोग और दूसरे, छठे तथा सातवें समयमें औदारिकमिश्रकाययोग होता है'। वैकि-यमिश्रकाययोग, पर्याप्त-श्रवस्थामें तव होता है, जब कोई वैकिय-लिव्धिश्वारी मुनि आदि वैकियशरीरको बनाते हैं।

श्राहारककाययोग तथा श्राहारकिमश्रकाययोगके श्रिधिकारी, चतुर्दश्रपूर्वधर मुनि हैं। उन्हें श्राहारकश्ररोर वनाने व त्थागनेके समय श्राहारकिमश्रकाययोग श्रीर उस श्ररीरको धारण करनेके समय श्राहारककाययोग होता है। श्रीदारिककाययोगके श्रिधिकारी, सभी पर्याप्त मनुष्य-तिर्यञ्च श्रीर वैकियकाययोगके श्रिधिकारी, सभी पर्याप्त देव-नारक है।

सूदम-एकेन्द्रियको पर्याप्त-श्रवस्थामे श्रौदारिककाययोग ही माना गया है। इसका कारण यह है कि उसमें जैसे मन तथा वचनकी लिध नहीं है, वैसे ही वैक्रिय श्रादि लिध भी नहीं है। इसलिये वैक्रियकाययोग श्रादिका उसमें सम्भव नहीं है।

द्यीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय श्रीर श्रसंक्षि-पञ्चेन्द्रिय, इन चार जीवस्थानों में पर्याप्त-श्रवस्थामें व्यवहारमाषा—श्रसत्यामृषामाषा होतो है, क्योंकि उन्हें मुख होता है। काययोग, उनमें श्रीदारिक ही होता है। इसीसे उनमें दो हो योग कहे गये हैं।

१—यहा बात मगवान् उमास्वातिने कही है —
"औदारिकप्रयोक्ता, प्रथमाष्टमसमययोरसाविष्टः ।
मिश्रोदारिकयोक्ता, सप्तमषष्टाद्वितीयेषु ॥
कार्मणशरीरयोगी, चतुर्थके पञ्चमे तृतीये च ।
समयत्रयेऽपि तस्मिन्, भवत्यनाहारको नियमात् ॥२७६॥"
—प्रशमरति मधि०-२०।

स्थूल शरीरकी मद्दसे योगप्रवृत्ति होती है। स्दम एकेन्द्रिक आदि छहाँ जीवस्थान श्रोदारिकशरीरवाले ही हैं, इसलिये उनको अपर्याप्त श्रवस्थामें कार्मणकाययोगके वाद श्रोदारिकमिश्रकाययोग ही होता है। उक्त छह जीवस्थान श्रपर्याप्त कहे गये हैं। सो लब्धि तथा करण, दोनों प्रकारसे श्रपर्याप्त मममने चाहिये।

श्रवर्गात संक्षि-पञ्चेन्द्रियमें मनुष्य, तिर्बञ्च, देव श्रौर नारक-सभी सिमिलित हैं, इसलिये उसमें कार्मणकाययोग श्रौर कार्मणकाययोग के बाद मनुष्य श्रौर तिर्यञ्चकी श्रपेत्तासे श्रौदारिकमिश्रकाययोग तथा देव श्रौर नारककी श्रपेत्तासे वैक्रियमिश्रकाययोग, कुल तीन योग माने गये हैं।

गाथामें जिस मतान्तरका उल्लेख है, वह शीलाक श्रादि आचार्योका है। उनका अभिप्राय यह है कि "शरीरपर्याप्ति पूर्ण वन जानेसे शरीर पूर्ण वन जाता है। इसलिये अन्य पर्याप्तियोंकी पूर्णता न होनेपर भो जव शरीर पर्याप्ति पूर्ण वन जाती है तभीसे मिश्रयोग नही रहता, किन्तु औदारिक शरीरवालोंको औदारिकका-ययोग और वैकियशरीरवालोंको वैकियकाययोग ही होता है।" इस मतान्तरके अनुसार सूदम एकेन्द्रिय आदि छह अपर्याप्त जीव-स्थानोंमें कार्मण, औदारिकमिश्र और औदारिक, ये तीन योग और

१—जैने —"औदारिकयोगस्तिर्यग्मनुजयोः शरीरपर्याप्तेरूर्ध्वे, तदा-रतस्तु मिश्रः।"—श्राचाराङ्ग-अध्य० २, चरे० १ की टीका पृ० १४।

यविष मतान्तरके उल्लेखमें गाथामें 'उरल' पद ही है, तथापि वह वैक्रियकाययोगका उपलक्क (सूचक) है। इसलिये वैक्रियशारीरो देव नारकोंको शरोरपर्याप्ति पूर्ण बन जानेके बाद अपर्याप्त-दशामें वैक्रियकाययोग नमन्त्रना चाहिये।

इस मतान्तरको एक प्राचीन गाथाके आधारपर श्रीमलयगिरिजीने पश्चसंप्रह दा० १, । गा० ६-७ की वृत्तिमें विस्तारपूर्वक दिखाया है।

## (३)-जीवस्थानोंमें उपयोगं।

पर्याप्त संक्षि-पञ्चेन्द्रियमें सभी उपयोग पाये जाते हैं, क्यों कि गर्भज-मनुष्य, जिनमें सब प्रकारके उपयोगों का सम्भव है, वे संबि-पञ्चेन्द्रिय हैं। उपयोग बारह हैं, जिनमें पाँच कान और नीन श्रकान, ये श्राठ साकार (विशेषकप) हैं और चार दर्शन, ये निराकार (सामान्यकप) हैं। इनमेंसे केवलझान और केवलदर्शनकी स्थिति समयमात्रकी और शेष छाद्मस्थिक दस उपयोगों की स्थिति अन्तसुंद्वर्त्तकी मानी हुई हैं।

''मरुतां तद्ध्वजाकार, द्वैधानामि भूरुहाम् । स्युः शरीराण्यनियत,-संस्थानानीति तद्विदः ॥२५४॥" —लो० प्र०, न० ५ ।

"मसुरंबुबिदिसूई,-कलावधयसण्णिहो हवे देहो । पुढवी आदि चउण्हं, तरुतसकाया अणेयविहा ॥२००॥"

--जीवकाएड।

१--यह विचार, पणस० द्वा० १, गा० = में है।

२--- इप्राथिक उपयोगोंकी भन्तमुँहूर्त-प्रमाण स्थितिके सम्बन्धमें तत्त्वार्थ-टीकामें नीचे लिखे उस्लेख मिलते हैं ---

"उपयोगस्थितिकालोऽन्तर्भेहूर्त्तपरिमाणः प्रकर्षाद्भवति । "

—भ०२, स्• = को टीका।

"वपयोगतोऽन्तर्भुहूर्त्तमेव जघन्योत्कृष्टाभ्याम्।"

— भ०२, सू० ६ को टीका।

"उपयोगतस्तु तस्याप्यन्तर्भुहूर्त्तमवस्थानम्।"

— भ०२, सू०६ की टीका।

यह बात गोम्मटसारमें भी उक्किखित है —

ं भिद्युदशोहिमणेहिं य, सगसगिवसये विसेसविण्णाणं । अंतोसुहुत्तकाळो, उबजोगो सो दु सायारो ॥६७३॥ सभी उपयोग क्रमभाषी हैं, इसलिये एक जीवमें एक समयमें कोई भी दो उपयोग। नहीं होते ॥ ५ ॥

## पजचवरिंदिश्रसंनिसु, दुदंस दुश्रनाण दससु चक्खुविणा संनिश्रपज्जे मणना,-णचक्खुकेवलदुगविहुणा ॥ ६॥

पर्यातचतुरिन्द्रियासंडिनोः, दिदर्घद्व्यज्ञान द्रशसु चक्षुर्विना । स्राजन्यपर्याते मनोज्ञानचकुः केवरुद्रिकविहीनाः ॥ ६ ॥

श्रयं—पर्याप्त चतुरिन्द्रिय तथा पर्याप्त असंहि-पञ्चेन्द्रियमें चन्नु-अचनु हो दर्शन श्रीर मित-अत दो श्रह्मन, कुल चार उपयोग होते हैं। स्दम-एकेन्द्रिय, वादर-एकेन्द्रिय, डीन्द्रिय श्रीर श्रीन्द्रिय, वे चारों पर्याप्त तथा अपर्याप्त श्रीर अपर्याप्त चतुरिन्द्रिय तथा अपर्याप्त असंश्रि-पञ्चेन्द्रिय, इन दस प्रकारके जीवोंमें मित-अहान, ध्रुत-श्रज्ञान श्रीर अचनुदंशीन, ये तीन उपयोग होते हैं। अपर्याप्त संश्रि-पञ्चेन्द्रियामें मन-पर्यायकान, चनुर्द्शीन, केवलहान, केवल-दर्शन, इन चारको होड़ श्रेप आठ (मितिशान, श्रुतशान, अवधि-

इंदियमणोहिणा वा, अत्ये अविसेसि दूण ज गहण। अतोमुहुत्तकाळो, उवजोगो सो अणायारा ॥६७४॥" —जीवकायर

वादिक रुपयोगकी एक समय-प्रमाण रिथनि, ''अन्ते एगतिय इष्कृत सुमोनएसेण ।'' इम क्यनमे मिद्धान्त-मण्यन है। विशेष ग्वुनामेकेलिये नन्दी सू० २२, मलयगिरिष्ठति ए० १३४, नथा विशेष० आ० गा० ३१०१ को कृति देखना चाहिये। लोकप्रकाराके तीमरे सर्गमें भी यही कहा है —

"यकस्मिन् समये ज्ञानं, दर्शनं चापरक्षणे। सर्वज्ञस्योपयोगी द्वी, समयान्तरितौ सदा॥९७३॥"

>--देखिने, परिशिष्ट 'च ।'

दर्शन, मति-श्रहान, श्रुत-श्रहान, विभद्गहान श्रौर श्रचचुर्दर्शन) उपयोग होते हैं॥६॥

भावार्थ—पर्याप्त चतुरिन्द्रिय श्रौर पर्याप्त श्रसंशि-पञ्चेन्द्रियमें चचुर्द्शन श्रादि उपर्युक्त चार ही उपयोग होते हैं, क्योंकि श्रावरणको घनिष्ठता श्रौर पहला ही गुणस्थान होनेके कारण, उनमें चचुर्द्शन श्रौर श्रचचुर्द्शनके सिवाय श्रन्य सामान्य उपयोग तथा मित-श्रहान, श्रुत-श्रहानके सिवाय श्रन्य विशेष उपयोग नहीं होते।

स्वम पकेन्द्रियं श्रादि उपर्युक्त दस प्रकारके जीवोंमें तीन उपयोग कहे गये हैं, सो कार्मप्रन्थिक मतके श्रतुसार, सैद्धान्तिक मतके श्रतुसार नहीं ।

यद्यपि बादर एकेन्द्रिय, द्रोन्द्रिय, त्रोन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असिक-पन्चेन्द्रिय, इन पाँच प्रकारके अपर्याप्त जीवोंमें कार्म अन्यक विद्वान् पहला और दूर्मरा, ये दो गुणस्थान मानते हैं। देखिये, आगे गा० ४५ वीं। तथापि वे द्सरे गुणस्थानक समय मित आदिको, जानरूप न मानकर अज्ञानरूपही मान लेते हैं। टेंखिये, आगे गा० २१ वीं। इसिलये, उनके मतानुसार पर्याप्त-अपर्याप्त सूर्म-एकेन्द्रिय, पर्याप्त वादर-एकेन्द्रिय, पर्याप्त द्वीन्द्रिय और पर्याप्त त्रीन्द्रिय, इन पहले गुणस्थान-बाले पाँच जीवस्थानोंके समान, बादर एकेन्द्रिय आदि उक्त पाँच प्रकारके अपर्याप्त जीवस्थानोंमें मी, जिनमें दो गुणस्थानोंका सम्भव है, अचनुर्दर्शन, मित-अज्ञान और श्रुत-अज्ञान, ये तोन उपयोग ही माने जाते हैं।

परन्तु सैद्धान्तिक विद्वानोंका मन्तन्य कुछ भिन्न है। वे। कहते हैं कि "किसी प्रकारके एकेन्द्रियमें—चाहे पर्याप्त हो या अपर्याप्त, सूहम हो या बादर—पहलेके सिवाय अन्य गुण्स्थान होता हो नहीं। देखिये, गा० ४६ वीं। पर द्वोन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असिक्ष प्रबन्धिक, इन चार अपर्याप्त जोवस्थानों में पहला और दूसरा, ये दो गुण्स्थान होते हैं।" साथ ही सद्दान्तिक विद्वान्, दूसरे गुण्स्थानके समय मित आदिको अशानक्ष्य न मानकर ज्ञानक्ष्य ही मानते हैं। देखिये, गा० ४६ वीं। अत एव उनके मतानुसार द्वीन्द्रिय आदि उक्त चार अपर्याप्त-जीवस्थानों में अचनुर्देश्त, मित-अज्ञान, अत-अज्ञान, मित्रिंग और अतुत्रज्ञान, ये पाँच उपयोग और सूरम-हकेन्द्रिय आदि उपर्युक्त दस जीवस्थानों से द्वीन्द्रिय आदि उक्त चारके सिवाय शेष छुइ जीवस्थानों अचनुर्दर्शन, मित-अज्ञान, अत-अज्ञान, ये तीन उपयोग समक्तने चाहिये।

१—देखिये, परिशिष्ट 'छ ।'

२-इसका खुलासा यों है -

संजि-पञ्चेन्द्रियको, अपर्यात-अवस्थामें आठ उण्योग माने गये हैं। सो इस प्रकारः—तीर्थद्गर तथा सम्यक्त देव-नारक आदिको उत्पत्ति-सण्से ही तीन ज्ञान और टो दर्शन होते हैं तथा मिथ्यात्वी देव-नारक आटिको जन्म-समयसे ही तीन अज्ञान और टो दर्शन होते हैं। मनःपर्याय आदि चार उपयोग न होनेका कारण यह है कि मनःपर्यायज्ञान, सयमवालोंको हो सकता है, परन्तु अपर्यात-अवस्थामें संयमका सम्भव नहीं है. तथा चलुर्दर्शन, चलुरिन्द्रियके व्यापारको अपेता रखता है जो अपर्यात-अवस्थामें नहीं होता। इसी प्रकार केवलज्ञान और केवलदर्शन, ये दो उपयोग कर्मन्य-जन्य हैं, किन्तु अपर्यात-अवस्थामें कर्म-त्वयका सम्भव नहीं है। संजि-पञ्चेन्द्रियको अपर्यात-अवस्थामें कर्म-त्वयका सम्भव नहीं है। संजि-पञ्चेन्द्रियको अपर्यात-अवस्थामें आठ उपयोग कहे गये, सो करण-अपर्यानको अपेतासे: क्योंकि लिध-अपर्यातमें मित-अज्ञान, अत-अज्ञान और अचलुर्वर्शनके सिवाय अन्य उपयोग नहीं होते।

इस गाथामें श्रपर्यात चतुरिन्डिय, श्रपर्यात श्रसंगि-पञ्चेन्द्रिय श्रार श्रपर्यात नंति-पञ्चेन्डियमें जो जो उपयोग वतलाये गये है. उनमें चचुर्द्शन परिगणित नहीं है, सो मतान्तरसे. क्योंकि पञ्चसट्श्रहकारके मतसे उक्त तीनों जीवम्यानोंमें, श्रपर्यात-श्रवस्थामें भी इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होनेके याद चचुर्द्शन होता है। दोनों मतके तात्पर्यको समभनेकेलिये गा० १ ऽवींका नोट देखना चाहिये॥ ६॥

१-- इमका उल्लेख श्रीमलयगिरिमृग्नि इम प्रचार किया है -

<sup>&</sup>quot;अपर्याप्तकाश्चेह लब्ध्यपर्याप्तका वेदितव्याः, अन्यथा करणा-पर्याप्तकेषु चतुरिन्द्रियादिष्विन्द्रियपर्याप्ती सत्यां चक्षुर्द्शनमि प्राप्यदे मृर्टीकायामाचाँयणाभ्यनुकानात्।"—पन्त० द्वार १, गा० = की टीका।

# (४-८)-जीवस्थानोंमें लेश्या-बन्ध आदि ।

[दो गाथाओंसे।]

संनिदुगं छत्तेस अप,-ज्जवायरे पढम चड ति सेसेसु। सत्तह वन्धुदीरण, संतुद्या श्रष्ट तेरससु ॥ ७॥

सिताहिक षड्लेष्या अपर्यातगादरे प्रथम'ख्रतस्रहितसः शेषेषु । सिताहबन्धोदीरणे, सहुदयानहाना त्रयोदशसु ॥ ७ ॥

श्रथं—संक्षि-द्विकर्में—अपर्याप्त तथा पर्याप्त संक्षि-पञ्चेन्द्रियमें—
छहों लेश्यायें होतो हैं। अपर्याप्त वादर-एकेन्द्रियमें कृष्ण आदि पहली
चार लेश्यायें पायी जाती हैं। शेष ग्यारह जीवस्थानोंमें—अपर्याप्त
तथा पर्याप्त स्वम-एकेन्द्रिय, पर्याप्त वादर-एकेन्द्रिय, अपर्याप्त-पर्याप्त
द्वीन्द्रिय, अपर्याप्त-पर्याप्त श्रीन्द्रय, अपर्याप्त-पर्याप्त चतुरिन्द्रिय,
और अपर्याप्त-पर्याप्त श्रसंक्षि-पञ्चेन्द्रयोंमें कृष्ण, नील और कापोत,
ये तीन लेश्यायें होती हैं।

पर्याप्त संशीके सिवाय तेरह जीवस्थानों में बन्ध, सात या आठ कर्मका होता है तथा उदीरणा भी सात या आठ कर्मोंकी होती है, परन्तु सत्ता तथा उदय आठ आठ कर्मोंके ही होते हैं॥ ७॥

भावार्थ—श्रपर्याप्त तथा पर्याप्त दोनों प्रकारके संज्ञी, छह लेश्या-श्रोंके स्वामी माने जाते हैं, इसका कारण यह है कि उनमें शुभ-श्रशुभ सब तरहके परिणामोंका सम्भव है। श्रपर्याप्त संज्ञि-पञ्चेन्द्रियका मतलब करणापर्याप्तसे है, क्योंकि उसीमें छह लेश्याश्रोंका सम्भव है। लिब्ध-श्रपर्याप्त तो सिर्फ तीन लेश्याश्रोंके श्रधिकारी हैं।

कृष्ण श्रादि तीन लेश्यायें, सब एकेन्द्रियोंकेलिये साधारण हैं; किन्तु श्रपर्याप्त बादर-एकेन्द्रियमें इतनी विशेषता है कि उसमें तेजो-लेश्या भी पायी जाती है, क्योंकि तेजोलेश्यावाले ज्योतिकी श्रादि देव, जब उसी लेश्यामें मरते हैं और बादर पृथिवीकाय, जलकाय या यनस्पतिकायमें जन्म लेते हैं, तब उन्हें अपर्याप्त-अधस्यामें तेजोलेश्या होती है। यह नियमें ही है कि जिस लेश्यामें मरण हो, जनमते समय वहीं लेश्या होती है।

अपर्याप्त तथा पर्याप्त सूद्म एकेन्द्रिय आहि हपर्युक्त ग्यारह जोध-सानोंमें तीन लेग्यायें कही गई हैं। इसका कारण यह है कि वे सब जीवस्थान, श्रश्चम परिणामवाले हो होते हैं; इसिलये उनमें श्रम परिणामकप विद्यूली तीन लेग्यायें नहीं होती।

इस जगह जीवन्यानीमें यन्ध, उदीरणा, सत्ता और उदयका जो विचार कियागया है, यह मृलप्रकृतियोंको लेकर। प्रत्येक जीवलानमें किसी एक समयमें मृल आठ प्रकृतियाँ में कितनी प्रकृतियोंका बन्ध, कितनी प्रकृतियाँकी उदीरणा, कितनी प्रकृतियोंकी सत्ता और कितनी प्रकृतियोंका उदय पाया जा सकता है, उसीको दियाया है।

#### १. यन्ध ।

पर्याप्त सजीके सिवाय सव प्रकारके जीव, प्रत्येक समयमें भायुको छोडकर सान कर्मप्रकृतियांको वाँधते रहते हैं। भाठ कर्मप्रकृतियांको ये नभी वांधते हैं, जब कि भायुका बन्ध करते हैं। भायुका बन्ध एक भवमें एक हो वार, जधन्य या उत्कृष्ट श्रन्तर्मुहर्स्त तक ही होता है। भायुक्तमंकेलिये यह नियमं है कि वर्तमान आयुका तीसरा, नववाँ

१-म्भका रहेन ध्म प्रकार निलता है -

<sup>&</sup>quot;जहेम मरइ, तहेसे उववजाइ"। इति

२—उक्त नियम भोषक्रम ( भाषत्यं —घट सफनेवाली ) भायुवाले कीवोंको लागू पहला है, निम्पक्रम प्रायुपालांको नदां । वे य'द देव-नारक या भ्रमम्यातवर्षीय मनुष्य तिर्यक्ष हों तो छह महीने भायु दाने रहनेपर ही परभवकी भायु बोधते हैं और यदि एकेन्द्रिय, विकलेक्ष्यिय या पत्रचेन्द्रिय मनुष्य तिर्यक्ष हों तो वर्तमान मावका तीमरा भाग रोप रहनेपर ही भायु बाँधते हैं। —हहरसग्रहणी, गा० ३२१-१२३, नथा पत्रम कर्मग्रन्थ, गा० ३४।

या सत्ताईसवाँ आदि भाग वाकी रहनेपर ही परभवके आयुका बन्ध होता है।

इस नियमके अनुसार यदि वन्ध न हो तो अन्तमें जय वर्तमान आयु, अन्तर्सुहूर्स-प्रमाण बाकी रहती है, तव अगले भवकी आयुका बन्ध अवश्य होता है।

## २. उदीरणा।

उपर्युक्त तेरह प्रकारके जीवस्थानों में प्रत्येक समयमें आठ कर्मोंकी उदीरणा हुआ करती है। सात कर्मोंकी उदीरणा, आयुकी उदीरणा न होनेके समय—जीवनकी अन्तिम आविलकार्मे—पायी जाती है; क्योंकि उस समय, आविलकामात्र स्थिति शेष रहनेके कारण वर्तमान (उद्यमान) आयुकी और अधिक स्थिति होनेपर भी उद्यमान न होनेके कारण अगले भवकी आयुकी उदीरणा नहीं होती। शास्त्रमें उदीरणाका यह निमय वतलाया है कि जो कर्म, उदय-प्राप्त है, उसकी उदीरणा होती है, दूसरेकी नहीं। और उदय-प्राप्त कर्म भी आविलकामात्र शेष रह जाता है, तबसे उसकी उदीरणा रक जाती है'।

१—''चद्याविष्ठयाबिहिरिक्ष ठिईहितो कसायसिह्या सिहएणं जोगकरणेणं दिख्यमाकिह्दय खद्यपत्तदिख्येण सम अणुभवण-मुदीरणा।'' —कर्मप्रकृति-चूणि।

श्रर्थात् उदय श्रावितकासे वाहरकी स्थितिवाले दिलकोंको कपायमिहत या कपाय− रहित योगद्वारा खोंचकर—उस स्थितिसे उन्हें छुड़ाकर—उदय-प्राप्त द लकोंके माथ भोग लेना 'उदीरखा' कहलाती है।

इस कथनका तात्पर्य स्तना ही है कि उदयाव लिकाके अन्तर्गत दिलकोंको उदीरणा नहीं होती। अत एव कर्मकी स्थिति आविलकामात्र वाकी रहनेके समय उसकी उदीरणाका रुक जाना नियमानुकूल है।

उक्त तेरह जीवस्थानों में जो अपर्याप्त जीवस्थान हैं, वे सभी लिव्धअपर्याप्त समभने चाहिये: फ्योंकि उन्हों में सात या श्राठ कर्मकी
उटीरणा यट सकती हैं। वे अपर्याप्त-अवस्थाही में मर जाते हैं, इसलिये उनमें आविलकामात्र श्रायु वाकी रहनेपर सात कर्मकी श्रोर
इसके पहले प्राठ कर्मकी उदीरणा होता है। परन्तु करणापर्याप्तों के
अपर्याप्त-अवस्थामें मरनेका नियम नहीं है। वे यदि लिव्धपर्याप्त हुये
तो पर्याप्त-अवस्थाही में मरते हैं। इसलिये उनमें अपर्याप्त-श्रवस्थामें
आविलकामात्र श्रायु शेप रहनेका श्रीर सात कर्मकी उदीरणाका
संभव नहीं है।

## ३-४. सत्ता और उदय।

श्राट कर्मोंकी सत्ता ग्यारहवें गुण्यान तक होती है श्रांर श्राठ कर्मका उटय दसवें गुण्यान तक वना रहता है, परन्तु पर्याप्त संश्रीके सिवाय सब प्रकारके जीवोंमें श्रधिक से भिष्ठक पहला, दूसरा श्रीर बीथा, इन तीन गुण्स्थानोंका संभव है इसलिये उक्त तेरह प्रकारके जीवोंमें सत्ता श्रीर उदय झाठ कर्मोंका माना गया है ॥॥

> सत्तदृष्ठेगवंघा, संतुद्या मत्तत्रदृष्टचतारि। सत्तद्रष्ठपंचदुगं, उदीरणा संनिपज्जसे॥ =॥

> > एताष्ट्रपदेकवन्या, एतुरयो सताष्ट्रचलारे । सताष्ट्रपद्यदिकमुदारणा सिंग-पर्याते ॥८॥

अर्थ-पर्याप्त मंत्रीमें सात कर्मका, श्राट कर्मका, श्रह कर्मका श्रीर एक कर्मका, ये चार बन्धस्थान हैं, सत्तास्थान श्रीर उदयस्थान सात, ब्राट और चार कर्मके हैं तथा उदीरणास्थान सात, श्राट, बृह, पाँच और दो कर्मका है॥ =॥

भायार्थ-जिन प्रकृतियोंका बन्ध एक साथ (युगपत्) हो, उनके समुदायको 'बन्धस्थान' कहते हैं। इसी तरह जिन प्रकृतियोंको सत्ता 'एक साथ पायी जाय, उनके समुदायको 'सत्तास्थान,' जिन प्रकृतियों-का उदय एक साथ पाया जाय, उनके समुदाको 'उदयस्थान' श्रौर जिन प्रकृतियोंको उदीरणा एक साथ पायी जाय, उनके समुदायको 'उदीरणास्थान' कहते हैं।

#### ५, बन्धस्थान।

उपर्युक्त चार वन्धस्थानों में सात कर्मका वन्धस्थान, उस समय पाया जाना है जिस समय कि श्रायुक्ता वन्ध नहीं होता। एक वार श्रायुक्ता वन्ध होजाने के वाद दूसरी बार उसका वन्ध होने में जयन्य काल, श्रन्तर्मुह र्त्तप्रमाण शोर उत्ह्रष्ट काल, श्रन्तर्मुहर्त्त-कम दे करोड पूर्ववर्ष तथा छह मास कम तेतीस सागरोपम-प्रमाण चला जाता है । श्रत एत सात कर्मके वन्धस्थानकी स्थिति भी उतनी ही श्रधीत् जयन्य श्रन्तर्मुहर्त्त-प्रमाण श्रोर उत्ह्रष्ट श्रन्तमुहर्त्त-कम दे करोड़ पूर्ववर्ष तथा छह मास-कम तेतीस सागरोपम-प्रमाण समक्षनी चाहिये।

त्राठ कर्मका बन्धन्थान, त्रायु-पन्धके समय पाया जाता है। ज्ञायु-बन्ध, जघन्य या उत्क्रप्ट अन्तर्भुद्धर्त्त तक होता है, रसिलये श्राठ के बन्धस्थानकी जधन्य या उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्भुद्धर्त्त-प्रमाण है।

१-—तो समय-प्रमाण, दम नमय-प्रमाण, इम नरह एक एक समय बद्दते बद्दते बन्तमें एक नमय-कम मुदूर्त-प्रमाण, यह मय प्रकारका काल 'अन्तर्मुंहूर्त्त' कहलाता है। जवन्य अन्तर्मुंहूर्त्त नव नमयका, उन्छट अन्तर्मुंहूर्त्त एक समय-कम मुदूर्त्तका और मध्यम अन्तर्मुंहूर्त्त इस नमय, ग्यारए नमय आदि बोचके सब प्रकारके कालका समक्तना चाहिये। दो वदोको—अइतातीस भिनटको—'मुहूर्त्त' कहते हैं।

२--दस कोटाकाटि परयोपमका एक 'सागरोपम' और जसख्य वर्षोका एक 'पत्योपम' होता है। --तत्त्वार्थ अ०४, स०१४ का भाष्य।

३—जब करोड़ पूर्व वर्षकी त्रायुवाला कोई मनुत्य भपनी। आयुके तीसरे भागमें अनुत्तर विमानकी नेतोम मागरोपम-प्रमाण आयु वाँधता है, तब अन्तर्महूर्स पर्यन्त आयुक्त कर करित निव दिवकी आयुके छह महीने जेव रहनेपर हो आयु वाँध सकता है, इस अपेकाले आयुके वन्धका उत्कृष्ट अन्तर समकता।

छुद कर्मका बन्धस्थान दसर्चे ही गुणस्थानमें पाया जाता है; न्यों कि उसमें आयु और मोहनीय, दो कर्मका बन्ध नहीं होता। इस यन्त्रस्थानकी जघन्य तथा उत्कृष्ट स्थिति दसर्वे गुण्स्थानकी स्थितिके वराबर-ज्ञावन्य एक समय की और उत्कृष्ट अन्तर्मृहर्सकी-समभनी चाहिये।

एक कर्मका बन्धस्थान ग्यारहर्वे, वारहर्वे और तेरहर्वे, तीन गुण-स्थानों में होता है। इसका कारण यह है कि इन गुण्स्थानोंके समय सातवेदनीयके सिवाय अन्य कर्मका बन्ध नहीं होता। ग्यारहवें गुण-स्थानको जबन्य स्थिति एक समयको और तेरहवें गुण्स्थानकी उत्कृष्ट स्थिति नौ वर्ष-कम करोड़ पूर्व वर्षकी है। अत एव इस बन्धस्थानकी स्थिति, जघन्य समयमात्रकी और उत्कृष्ट नौ वर्ष-कम करोड़ पूर्ववर्षकी संमक्तनी चाहिये।

#### ६. सत्तास्थान ।

तीन सत्तास्थानीमें से श्राठ का सत्तास्थान, पहले ग्यारह गुण-स्थानोंमें पाया जाता है। इसकी स्थिति, अभव्यकी अपेक्षासे अनादि-अनन्त और भव्यकी अपेदासे अनादि-सान्त है। इसका सवब यह है कि श्रमन्यकी कर्म-परम्पराकी जैसे श्रादि नहीं है, वैसे श्रन्त भी नहीं है, पर भव्यकी कर्मपरम्पराके विषयमें ऐसा नहीं है, उसकी आदि तो नहीं है, किन्तु अन्त होता है।

सातका सत्तासान केवल वारहवें गुणस्थानमें होता है। इस

१—मायन्त सूच्म क्रियावाला अर्थात् मबमे जवन्य गतिवाला परमाणु जितने कालमें भपने आकारा-प्रदेशसे अनन्तर आकाश-प्रदेशमें जाता है, वह काल, 'ममय' कहलाता है।

<sup>—</sup>तत्त्वार्थ घ० ४, सू० १५ का माय्य ।

२—चौरासी लच वर्षका एक पूर्वाझ और चौरासी लच पूर्वाझका एक 'पूर्व' होता है। ---तत्त्वार्थं अ० ४, स० १५ का भाष्य ।

गुण्स्थानकी जघन्यया उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहुर्त्तकी मानी जाती है। अत एव सातके सत्तास्थानकी स्थिति उतनी समक्षनी चाहिये। इस सत्तास्थानमें मोहनीयके सिवाय सात कर्मीका समावेश है।

चारका सत्तास्थान तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानमें पाया जाता है, क्योंकि इन दो गुणस्थानोंमें चार श्रधातिकर्मकी ही सत्ता शेप रहती है। इन दो गुणस्थानोंको मिलाकर उत्कृष्ट स्थिति नो वर्ष सात मास-कम करोड़ पूर्व-प्रमाण है। श्रत एव चारके सत्तास्थानकी उत्कृष्ट स्थिति उतनी समभाना चाहिये। उसकी जघन्य स्थिति तो श्रन्तर्मुहर्त्त-प्रमाण है।

#### ७. उद्यस्थान ।

श्राठ कर्मका उदयस्थान, पहलेसे दसवें तक दस गुणस्थानीं में रहता है। इसकी स्थिति, श्रमव्यकी अपेत्तासे श्रनादि-श्रनन्त श्रीर भव्यकी अपेत्तासे श्रनादि-सान्त है। परन्तु उपश्रम-श्रेणिसे गिरे हुए भव्यकी अपेत्तासे, उसकी स्थिति सादि-सान्त है। उपश्रम-श्रेणिसे गिरनेके बाद फिरसे श्रन्तर्मुहूर्चमें श्रेणि की जा सकती है, यदि श्रन्तर्मुहूर्चमें न की जा सकी तो भन्तमें कुछ-कम अर्धपुद्रल-परावर्चके बाद श्रवश्य की जाती है। इसलिये श्राठके उदयस्थानकी सादि-सान्त स्थित ज्ञावन्य अन्तर्मुहूर्च-प्रमाण श्रीर उत्कृष्ट देश-ऊन (कुछ कम) श्रर्धपुद्रल-परावर्च-प्रमाण समक्षनी चाहिये।

सातका उदयस्थान, ग्यारहवें श्रीर बारहवें गुण्स्थानमें पाया जाता है। इस उदयस्थानकी स्थिति, जधन्य एक समयकी भीर उत्कृष्ट अन्तर्मुहुर्चकी मानी जाती है। जो जीव ग्यारहवें गुण्स्थानमें एक समयमात्र रह कर मरता है भीर अनुचरविमानमें पैदा होता है, वह पैदा होते ही आठ कर्मके उदयका अनुभव करता है; इस श्रपे-कासे सातके उदयस्थानकी जधन्य स्थिति समय-प्रमाण कही गई है। जो जीव, बारहवें गुण्स्थानको पाता है, वह अधिकसे अधिक उस गुण्स्थानकी स्थिति तक—अन्तर्मुहर्च तकके सातकर्मके उद्य-का अनुभव करता है, पीछे अवश्य तेरहवें गुण्स्थानको पाकर चार कर्मके उद्यक्त अनुभव करता है: इस अपेक्षासे सातके उद्य-स्थानकी उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहर्च-प्रमाण कही गई है। चारका उदयस्थान, तेरहवें और चौदहवें गुण्स्थानमें पाया जाता है क्योंकि इन दो गुण्स्थानोंमें अघातिकर्मके सिवाय अन्य किसी कर्मका उद्य नहीं रहता । इस उद्यस्थानकी स्थिति जघन्य अन्तर्मुहर्च और उत्कृष्ट, देश-ऊन करोड़ पूर्व वर्षकी है।

## **द.** उदीरणास्थान ।

श्राठका उदीरणास्थान, भागुकी उदीरणाके समय होता है। श्रागुकी उदीरणा पहले छह गुणस्थानोंमें होती है। श्रत एव यह उदीरणास्थान इन्हीं गुणस्थानोंमें पाया जाता है।

सातका उदीरणास्थान, उस समय होता है जिस समय कि
श्रागुकी उदीरणा रक जाती है। श्रागुकी उदीरणा तव रक जाती है,
जव वर्तमान श्रागु श्राविकान-प्रमाण शेप रह जाती है। वर्तमान
श्रागुकी श्रन्तिम श्राविकाके समय पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवाँ
श्रीर हुटा, ये पाँच गुण्स्थान पाये जा सकते हैं; दूसरे नहीं। श्रतपव
सातके उदीरणास्थानका सम्भव, इन पाँच गुण्स्थानोंमें समक्षना
चाहिये। तीसरे गुण्स्थानमें सातका उदीरणास्थान नहीं होता,
क्योंकि श्राविका-प्रमाण श्रागु शेप रहनेके समय, इस गुण्स्थानका
सम्भव ही नहीं है। इसलिये इस गुण्स्थानमें श्राठका ही उदीरणास्थान माना जाता है।

श्रृहका उदीरणास्थान सातमें गुणस्थानसे लेकर दसवें गुस-स्थानकी एक आवलिका-प्रमाण स्थिति वाकी रहती है, तब तक

१---एक मुहूर्चके १, ६७, ७७, २१६ वें भागको 'बाबलिका' कहते हैं।

पाया जाता है, क्योंकि उस समय श्रायु श्रोर घेदनीय, इन दोकी उदीरणा नहीं होती।

दसर्वे गुण्स्थानकी अन्तिम आवितका, जिसमें मोहनीयको भी उदीरणा रुक जाती है, उससे लेकर वारहवें गुण्यानकी अन्तिम आवितका पर्यन्त पाँचका उदीरणास्थान होता है।

वारहवें गुण्स्थानकी अन्तिम आविलका, जिसमें शानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, तीन कर्मकी उदीरणा रुक जाती है, उससे लेकर तेरहवें गुण्स्थानके अन्त पर्यन्त दोका उदीरणा-स्थान होता है। चौदहवें गुण्स्थानमें योग न हांनेके कारण उदय रहने-पर भी नाम-गोत्रकी उदीरणा नहीं होती।

उक्त सब वन्धस्थान, सत्तास्थान आदि पर्याप्त संशीके है; क्योंकि चौदहों गुणस्थानोंका अधिकारी वही है। किस किस गुणस्थानमें कौनसा कौनसा वन्धस्थान, सत्तास्थान, उदयस्थान और उदीरणा-स्थान है, इसका विचार आगे गा॰ ५९ से ६२ तकमें है॥ ॥



## प्रथमाधिकारके परिशिष्ट ।

#### परिशिष्ट 'क"।

#### पृष्ठ ५ के "लेश्या" शब्दपर-

र--लेखाके (क) द्रव्य और (स) भाव, इस प्रकार दो भेद हैं।

(क) द्रव्यलेश्या, पुद्रल-विशेषात्मक है। इसके स्वरूपके सम्बन्धमें मुख्यतथा तीन मत है। (१) कमें गर्गे जा निष्पन्न, (२) कमें-निष्यन्द और (३) योग-परिखाम।

रेले मतका यह मानना है कि लेखा द्रव्य, कर्म-वर्गणासे वने हुये हैं, फिर भी वे चाठ कर्मसे भिन्न ही हैं, जैसा कि कार्मण्यारीर। यह मत उत्तराध्ययन, प्र० २४ की टीका, प्र० ६५० पर उद्विखित है।

२रे मतका आराय यह है कि लेखा द्रव्य, कर्म-निष्यन्दरूप (बध्यमान कर्म-प्रवाहरूप) है। चौदहवें गुणस्थानमें कर्मके होनेपर भी उसका निष्यन्द न होनेसे लेखाके अभावकी उपपत्ति हो जाती है। यह मत उक्त १६पर ही निर्दिष्ट है, जिसको टीकाकार नादिनैताल श्रीशान्तिसूरिने 'गुरवरतु व्याचचते' कहकर लिखा है।

द्रा मत श्रीहरिभद्रसूरि श्रादिका है। इस मतका आराय श्रीमलयगिरिजीने पत्तवणा पद १७ की टीका, पृ०३३० पर स्पष्ट बतलाया है। वे लेश्या द्रव्यको योगवर्गणा-श्रन्तर्गत स्वतन्त्र द्रव्य मानने हैं। उपाध्याय श्रीविनयविजयजीने श्रपने श्रागम-दोहन रूप लोकप्रकारा, सर्ग ३, श्रोक २०५ में इस मतको ही माहा ठहराया है।

(ख) भावलेश्या, आत्माका परिणाम-विशेष हैं, जो सछेश और योगसे अनुगत है। सछेशके तीन, तीनतर, तीनतम, मन्द, मन्दतम, मन्दतम आदि अनेक भेद होनेमे वस्तुत भावलेश्या, असरय प्रकारकी है तथापि सचेपमें अह विभाग करके शास्त्रमें उसका स्वरूप दिखाया है। देखिये, गा० १२वीं। छह भेदोंका स्वरूप समक्तनेकेलिये शास्त्रमें नीचे लिखे दो दृशन्त दिये गये हैं —

पदिला —कोई छह पुश्प जम्बूफल (जामुन) खानेकी श्च्छा करते हुये चले जा रहे थे, श्तनेमें जम्बूहचको देख उनमेंसे एक पुश्प गोला—"लीजिये, जम्बूहच तो आ गया। अब फलोंकिलिये ऊपर चढ़नेकी अपेचा फलोंसे लड़ी हुई वड़ी-वढ़ी शाखावाले इस दृचको काट गिराना ही अच्छा है।"

यह सुनकर दूसरेने कहा-"वृच काटनेसे क्या लाम ? केवल शाखाओंको काट दो।"

नीसरे पुरुषने कहा—"यह भी ठाँक नहीं, छोटी-छोटी शाखाओं के काट लेनेने भी तो काम निकाला जा सकता है ?"

चीथेने कहा—''शाखार्ये भी क्यों काटना ? फलोंके गुच्छोंको तोड़ लीजिये।" पाँचवाँ बोला—''गुच्छोंसे क्या प्रयोजन ? उनमेंसे कुद्ध फलोंको हो लेलेना श्रच्छा है।" श्रन्तमें छठे पुरुषने कहा—'ये सब विचार निरर्थक हैं, क्योंकि हम लोग जिन्हें चाहने हैं, वे फल तो नीचे भी गिरे हुये हैं, क्या उन्होंसे श्रपना प्रयोजन-सिद्धि नहीं हो सकती है ?"

दूसरा —कोई छह पुरुष धन लूटनेके इराटेमे जा रहे थे। रास्तेमें किसी गाँवको पाकर उनमेंसे एक बोला — ''इमैं गांवको तहस नहस कर दो—मनुष्य, पशु, पद्मा, जो कोई मिले, उन्हें मारो और धन लूट लो।"

यह सुनकर दृमरा बोला — "पशु, पन्ना भादिको न्यों मारना ? केवल विरोध करनेवाले मनुष्योंहीको मारो ।"

तीसरेने कहा — "वेचारी लियोंकी हत्या क्यों करना ? पुरुपोंको मार हो।" चौथेने कहा — "सब पुरुपोंको नहीं, जा सरास्त्र हों, उन्हींको मारो।"

व पाँचनेंने कहा — "जो सगल पुरुष भी विरोध नहीं करते, उन्हें नयों मारना ?"

श्रन्तमें छठे पुरुपने कहा — "िक्रमीको मारने वे क्या लाम ? जिस प्रकारसे धन श्रप-हरण किया जो सके, उस प्रकारमें उने उठा लो श्रीर किसीको मारो मत। एक तो धन लूटना श्रीर दूसरे उमके मालिकोंको मारना, यह ठीक नहीं।"

इन दो दृष्टान्तोंसे लेश्यात्रांका स्वरूप स्पष्ट जाना जाता है। प्रत्येक दृष्टान्तके छह-छह पुरुषोंमें पूर्व-पूर्व पुरुषके परिणामांका अपेका उत्तर-उत्तर पुरुषके परिणाम गुभ, शुभतर श्रीर गुभतम पाये जाते हैं—उत्तर-उत्तर पुरुषके परिणामोंमें मञ्जेशकी न्यूनता और मृदुताकी 'प्रिषकता पाई जानी है। प्रथम पुरुषके परिणामका 'कृष्णतेश्या,' दूसरेके परिणामका 'नौललेश्या', इस प्रकार क्रमसे छठे पुरुषके परिणामका 'शुक्रनेश्या' नमम्मना चाहिये।—आवश्यक हारिभद्री वृत्तिपृ० ६ ४५ तथा लोक० प्र०, म० ३, आ० ३ ६३—३८०।

लेश्या-इत्यके स्वरूपमम्बन्धा उक्त तीनों मतके अनुसार तेरहवें गुणस्थान पर्यन्त भाव-लेश्याका सद्भाव समम्पना चाहिये। यह सिद्धान्त गोम्मरसार-जीवकाएटको भी मान्य है, क्योंकि उममें योग-पवृत्तिको लेश्या कहा है। यथा —

## "अयदोत्ति छलेस्साओ, सुहतियलेस्सा दु देसविरदतिये तत्तो सुका लेस्सा, अजोगिठाणं अलेस्सं तु ॥५३१॥"

मर्वार्थीमद्विमें श्रीर गोम्मटमारके स्थानान्तरमें कषायोदय-श्रनुरक्षित योग-प्रवृत्तिको 'लेज्या' कहा है। यधाप इम कथनसे दमवें गुणम्थान पर्यन्त ही नेश्याका होना पाया जाता है, पर यह

कथन अपेद्या-कृत होनेके कारण पूर्व-कथनसे विरुद्ध नहीं है। पूर्व कथनमें केवल प्रकृति-प्रदेश-बन्धके निमिक्तभूत परिणाम लेश्यारूपसे विविद्यत हैं। श्रीर इस कथनमें स्थिति-अनुमाग आदि चारों बन्धोंके निमिक्तभूत परिणाम लेश्यारूपसे विविद्यत हैं, केवल प्रकृति-प्रदेश-वन्धके निमिक्त-भूत परिणाम नहीं। यथा —

"भावछेरथा कषायोदयरिजता योग-प्रवृत्तिरिति छत्वा औदियि-कीत्युच्यते।" —सर्वार्थसिद्ध-अध्याय २, सूत्र ह ।

> "नोगपवत्ती छेस्सा, कसायवदयाणुरिजया होइ। तत्तो देाण्णं कजा, बंधचवक समुद्दिष्टं ॥४८९॥"

> > -जीवकाएड।

द्रव्यतेश्याके वर्ण-गन्ध भादिका विचार तथा भावलेश्याके लच्च श्रादिका विचार उत्तरा-ध्ययन, प्र० ३४ में है। इसकेलिये प्रप्रापना-लेश्यापद, श्रावश्यक, लोकप्रकाश भादि झाकर अन्य भेनाम्बर-साहित्यमें है। उक्त दो दृष्टान्तोंमेंने पहला दृष्टान्त, जीवकायङ गा० ५०६-५०७ में है। लेश्याकी कुछ विशेष बातें जाननेकेलिये जीवकायङका लेश्यामार्गेखाधिकार (गा० ४८८-५४५) देखने योग्य है।

जीवीं श्रान्तरिक मार्थोकी मिलनता तथा पवित्रताके तर-तम-मावका सूचक, लेखाका विचार, जैमा जैन-शास्त्रमें है कुछ उसीके तमान छह जातियोंका विभाग, महालीगोमालपुत्रके मतमें है, जो कर्मकी शुद्धि-अशुद्धिको लेकर कृष्ण-नील आदि छह वर्णोके आधारपर किया गया है। इसका वर्णन, ''दीधनिकाय-सामस्त्रफलसुत्त'' में है।

"मएामारत" के १२,२=६ में भी छह 'नीव वर्ज' दिये हैं, जो बक्त विचारसे कुछ भिलते-जुलते हैं।

"पातक्षलयोगदर्शन" के ४,७ में भी ऐसी कटपना है, क्योंकि उममें फर्मके चार विभाग करके जीवोंके भावोंकी शुद्धि-अगुद्धिका प्रयहनगा किया है। इसकेलिये देखिये, दीवनिकायका मराठी-भाषान्तर, ५० ४६।

### परिशिष्ट "ख"।

## पृष्ठ १०, पंक्ति १=के 'पञ्चेन्द्रिय' शब्दपर--

जीवके एकेन्द्रिय आदि पाँच भेद किये गये हैं, मो द्रव्येन्द्रियके आधारपर, क्योंकि मानेन्द्रियाँ तो सभी ससारी जीवोंकी पाँचों होती हैं। यथा —

"अहवा पडुच लिंद्रं,-दियं पि पंचेंदिया सन्वे ॥२९९९॥"

---विशेषावश्यक।

श्रर्थात् लब्धान्द्रियकी श्रपेचामे सभी समार। जीव पधेन्द्रिय है ।

''पंचेदिउ व्व ष्वलो, नरो व्व सव्व विस्नओवलंभाओ ।" इत्यादि —विशेषावस्यक, गा० २००१।

श्रयांत् सव विषयका ज्ञान होनेकी योग्यताके कारण वकुल-युक्त मनुष्यकी तरह पाँच इन्द्रियोंवाला है।

यह ठीक है कि द्वीन्द्रिय आदिकी भावेन्द्रिय, एकेन्द्रिय आदिकी भावेन्द्रियसे उत्तरोत्तर व्यक्त-व्यक्तर ही होती है। पर इसमें कोई सन्देह नहा कि जिनको द्रव्येन्द्रियाँ, पाँच, पूरी नहीं हैं, उन्हें भी भावेन्द्रियाँ तो सभी होती ही हैं। यह वात आधुनिक विद्यानसे भी प्रमाणित है। हा० जगदीशचन्द्र वसुकी खोजने वनस्पतिमें स्मरणशक्तिका आस्तित्व मिद्ध किया है। स्मरण, जो कि मानसराक्तिका कार्य है, वह यदि एकेन्द्रियमें पाया जाता है तो फिर उसमें अन्य इन्द्रियाँ, जो कि मनसे नीचेकी श्रेणिकी मानी जानी हैं, उनके होनेमें कोई वाधा नहीं। इन्द्रियके सम्बन्धनें प्राचीन कार्लमें विरोध-दर्शी महात्माओंने वहुत विचार किया है, जो अनेक जैन-प्रन्थोंमें उपलब्ध है। उसका कुछ श्रश इस प्रकार है —

इन्द्रियाँ दो प्रकारकी हैं —(१) द्रन्यरूप और (२) मानरूप। द्रन्येन्द्रिय, पुद्गल-जन्य होनेसे जडरूप है, पर भानेन्द्रिय, ज्ञानरूप है, क्योंकि वह चेतना-शक्तिका पर्याय है।

(१) द्रव्येन्द्रिय, अङ्गोपाङ्ग और निर्माण नामकर्मके उदय-जन्य है। इसके दो भेद हैं — (का) निर्वृत्ति और (ख) उपकरण।

(क) इन्द्रियके आकारका नाम 'निर्वृत्ति' है। निर्वृत्तिके भी (१) नाह्य और (२) आभ्य-नतर, ये दो भेद हैं। (१) इन्द्रियके बाह्य आकारको 'नाह्यनिर्वृत्ति' कहते हैं और (२) भीतरी आकारको 'आभ्य-तरिनर्वृत्ति'। नाह्य माग तलवारके समान है और आभ्यन्तर माग तलवारकी तेज धारके समान, जो अत्यन्त स्वच्छ परमाणुओंका बना हुआ होता है। आभ्यन्तरिनर्वृत्तिका यह पुद्रतमय स्वरूप प्रधापनासूत्र-इन्द्रियपदकी टीका ए० ३९४ के अनुसार है। आचाराङ्ग-इति ए० १०४ में उसका स्वरूप चेतनामय बतलाया है।

आकारके सम्बन्धमें यह बात जाननी चाहिये कि त्वचाकी आकृति अनेक प्रकारको होती है, पर उसके बाह्य और आम्यन्तर आकारमें जुदाई नहीं है। किसी प्राणीकी त्वचाका जैसा बाह्य आकार होता है। परन्तु अन्य बन्द्रियोंके विषयमें ऐसा नहीं है —त्वचाको छोड़ अन्य सन्द्र्योंके 'आम्यन्तर आकार, बाह्य आकारसे नहीं मिलते। सब जातिके प्राणियोंकी सजातीय बन्द्रियोंके आम्यन्तर आकार, एक तरहके माने हुये हैं। जैसे — कानका आम्यन्तर आकार, कदम्ब-पुष्प-जैसा, ऑक्का मसूरके दाना-जैसा, नाकका अतिमुक्तकके फूल-जैसा और जोमका छुरा-जैसा है। किन्तु बाह्य आकार, सब जातिमें मिन्न-भिन्न देखे जाते हैं। उदाहरणार्थ —मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बैल, बिह्मी, चृह्य आदिके कान, आँख, नाक, जीमको देखिये।

- (ख) श्राम्यन्तरनिवृंत्तिकी विषय महर्षा-शक्तिकी 'उपकर्षेन्द्रिय' कहते हैं ।
- (२) भावेन्द्रिय दो प्रकारकी हैं -(१) लिश्वस्य श्रीर (२) उपयोगस्य ।
- (१)—मतिशानावरणके चयोपशमको—चेतना-राक्तिकी योग्यता-विशेषको—'लिन्धरूप भावेन्द्रिय' कहते हैं। (२)—इस लिन्धरूप भावेन्द्रियके अनुसार आत्माको विषय-ग्रहणमें जो प्रवृत्ति होती है, उसे 'उपयोगरूप भावेन्द्रिय' कहते हैं।

इस विषयको विस्तारपूर्वक जाननेकेलिये प्रशापना-पद १५, ५० २६३, तत्त्वार्थं अध्याय २, स्०१७-१= तथा वृत्ति, विशेषाद०, गा० २६६३-१००३ तथा लोकप्रकाश-सर्ग ३, स्रोक ४६४ से आगे देखना चाहिये।

## परिशिष्ट "ग"।

### पृष्ठ १०, पंक्ति १६ के "संज्ञा" शब्दपर—

संशाका मतलब आभोग (मानसिक क्रिया-विशेष)से है। इसके (क) शान और (ख) अनु-भव, ये दो भेद हैं।

- (क) मित, श्रुत श्रादि पाँच प्रकारका ज्ञान 'ज्ञानसज्ञा' है।
- (ख) अनुभवमज्ञाके (१) आहार, (२) मय, (३) मैथुन, (४) परिग्रह, (५) क्रोध, (६) मान, (७) माया, (८) लोम, (६) श्रोध, (१०) लोक, (११) मोह, (१२) धर्म, (१३) सुब, (१४) दु ख, (१५) जुगुप्ता और (१६) शोक, ये सोलह मेद हैं। श्राचाराङ्ग-निर्युक्ति, गा० ३८ २६ में तो अनुभवसञ्चाके ये सोलह मेद किये गये हैं। लेकिन मगवती-शतक ७, उद्देश ८ मे तथा प्रज्ञापना-पद ८ में इनमेंसे पहले दम ही मेद, निर्देष्ट हैं।

ये सक्षायें सब जीवोंमें न्यूनाधिक प्रमाणमें पाई जाती हैं, इसलिये ये सिक्च-असिक्च-व्यव-हारकी नियामक नहीं हैं। शास्त्रमें सिक्च-असिक्चीका भेद है, सो अन्य सिक्चाओंकी अपेक्चासे। एकेन्द्रियसे लेकर पथेन्द्रिय पर्यन्तके जीवोंमें चैतन्यका विकास क्रमश अधिकाधिक है। इस विकासके तर-तम-भावको समभानेकेलिये शास्त्रमें इसके स्थूल शितपर चार विगाग किये गये हैं।

- (१) पहले विभागमें ज्ञानका अत्यन्त अस्य विकास विविच्त है। यह विकास, इतना अल्प है कि इस विकाससे युक्त जीव, मूर्ज्छितकी तरह चेष्टारहित होते हैं। इस अव्यक्ततर चैरान्यकी 'ओवसङ्गा' कही गई है। एकेन्द्रिय जीव, ओवसङ्गावाले ही हैं।
- (२) दूसरे विभागमें विकासकी इतनी मात्रा विविच्चत है कि जिससे कुछ भूतकालका— सुदीर्घ भूतकालका नहीं—स्मरण किया जाता है और जिससे श्रष्ट विषयोंमें प्रवृत्ति तथा अनिष्ट विषयोंसे निवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति निवृत्ति कारी ज्ञानको 'हेतुवादोपदेशिकीसज्ञा' कहा है। द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, त्रतुरिन्द्रिय और सम्मूर्क्टिम पश्चेन्द्रिय जीव, हेतुवादोपदेशिकीसज्ञावाले हैं।
- (३) तीसरे विभागमें इतना विकास विविद्यत है कि जिससे सुदोर्ध भूतकालमें अनुमव किये दुये विषयोंका स्मरण और स्मरणदारा वर्तमान कालके कर्त्तन्योंका निश्चय किया जाता है। यह ज्ञान, विशिष्ट मनकी सहायतासे होता है। इस ज्ञानको 'दीर्धंकालोपदेशिकोसज्ञा' कहा है। 'देव, नारक और गर्भंज मनुष्य-तिर्यंष, दीर्धंकालोपदेशिकोसज्ञावाले हैं।
- (४) चौथे विभागमें विशिष्ट श्रुतज्ञान विवित्त है। यह ज्ञान इतना शुद्ध होता है कि सम्यक्तियोंके सिवाय अन्य जीवोंमें इसका सभव नहीं है। इस विशुद्ध ज्ञानको 'दृष्टिवादीपदे-रिक्तिसज्ञा' कहा है।

शान्ती जहाँ-कहीं मही-प्रमहीका उद्मेख है, वहाँ मव जगह श्रसहीका मतलब श्रीव-नगानने और ऐतुवादीपटेशिकीमहावाले जीवोंसे हैं। तथा महीका मतलब मव जगह दीर्घका-लोपटेशिकीमहावानोंने हैं।

इस विषयका विशेष विचार तत्त्वार्थ-श्र० २, सृ० २५ वृत्ति, नन्दी मृ८ ३६, विशेषावश्यक गा० ५०४---५२६ प्तीर लोकप्र०, स० ३, झो० ४४२---४६३ में है।

मणी-स्रमंग्रीके स्यवदारके विषयमें दिगम्बर-मग्प्रदायमें कताम्बरकी अपेक्षा थोशमा भेद है। उनमें गर्मन तिर्यंथोंको मग्रीमात्र न मानकर सणा तथा असणी माना है। उना तरह समू-चित्रम-तिर्यंथको निर्फ असणा न मानकर सणी-स्रमग्री उमयग्प माना है। (जीव०, ग०७६) इसके मिश्राय यह बान भ्यान देने ये ग्य है कि खेनाम्बर-सम्बंगे हेतुवादोपदेशिकी आदि जो तीन मणार्वे विश्वन है, उनका विचार दिगम्बरीय प्रसिद्ध सन्धोंमें दृष्टि-नोचर नहीं होता।

#### परिशिष्ट ''घ"।

#### पृष्ठ ११ के 'श्रपर्याप्त' शब्दपर-

(क) श्रपर्याप्त में दो प्रकार हैं —(१) लब्धि-श्रपर्याप्त श्रीर (२) करण-श्रपर्याप्त । वैसे ही (ख) पर्याप्तके भी दो भेद हैं —(१) लब्धि पर्याप्त श्रीर (२) करण-पर्याप्त ।

(क) १-जो जीन, अपर्याप्तनामकर्मके उदयके कारण ऐसी शक्तिनो हों, जिसमे कि

स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण किये विना ही मर जाने हैं, वे 'सिन्य प्रपर्याप्त' हैं।

२—परन्तु करण-श्रपयांसके विषयमें यह बात नहीं, वे पर्यासनामकर्मके भी उदयाने होते हैं। अर्थात् चाहे पर्यासनामकर्मका उदय हो या अपर्यासनामकमका, पर जब तक कर्योंकी (शरीर, इन्द्रिय श्रादि पर्यासियोंकी) समाप्ति न हो, तब तक जीव 'करश-अपर्याप्त' करें जाते ह।

(ख) १--जिनको पर्याप्तनामकर्मका उदय हो श्रीर इसमे जो स्वयोग्य पर्याप्तियोंको पूर्ण

करनेके बाद ही मरते हैं, पढले नहीं, वे 'लन्धि-पर्याप्त' हैं।

२—करण-पर्याप्तोंकेलिये यह नियम नहीं कि वे स्वयोग्य पर्याप्तियोंको पूर्ण करके टी मरते हैं। जो लिब-अपर्याप्त है, वे मा करण-पर्याप्त होते ही हैं, क्योंकि 'प्ताहारपर्याप्त वन चुकनेके बाद कममे कम शरीरपर्याप्ति वन जातो है, तमामे जीव 'करण-पर्याप्त' माने जाने हैं। यह तो नियम ही है कि लिब अपर्याप्त मो कममे कम अहार, शरीर और इन्द्रिय, इन नीन पर्याप्तियोंको पूर्ण किये विना मरते नहीं। इस नियमके मम्बन्धमें श्रीमलयगिरिजीने नन्दीस्वकी टीका, ए० १०५ में यह लिखा है.—

## "यस्मादागामिभवायुर्वेष्वा स्त्रियन्ते सर्व एव देहिनः तश्चाहार-शरीरेन्द्रियपर्याप्तिपर्याप्तानामेव वध्यत इति"

श्रयीत् समी प्राणी श्रगले भवकी श्रायुको बाँबकर ही मरते हैं, विना बाँधे नहीं मरते। श्रायु तमी वाँधी जा सकती है, जब कि श्राहार, रारीर श्रीर व्लिद्रय, ये तान पर्याप्तियाँ पूर्ण बन जुकी हों।

इसी वातका खुलासा श्रीविनयविजयजीने लोकप्रकारा, सर्ग ३, श्लो० ३१ में इस प्रकार किया है —जो जीव लिब-अपर्याप्त है, वह भी पडली तीन पर्याप्तियोंको पूर्ण करके ही अग्रिम भवकी आयु वाँधता है। अन्तर्मृहूर्त्त तक आयु-बन्ध करके फिर उसका जयन्य अवाधाकाल, जो अन्तर्मृहूर्त्तका माना गया है, उसे वह विवादा है, इसके बाद मरके वह गत्यन्तरमें जा सकता है। को अग्रिम आयुको नहीं बाँधता और उसके अवाधाकालको पूरा नहीं करता, वह मर ही नहीं सकता।

दिगम्बर-माहित्यमें करण-अपयांप्तके बदले 'निर्दृत्ति अपयांप्तक' शब्द मिलता है। अर्थमें भी थोड़ासा फर्क है। 'निर्दृत्ति' शब्दका अर्थ शरीर हो किया हुआ है। अत एव शरीरपयांप्ति पूर्ण न होने तक ही दिगम्बरीय साहित्य, जीवको निरृत्ति अपर्याप्त कहता है। शरीग्पर्याप्ति पूर्ण होनेके बाद वह, निर्दृत्ति अपर्याप्तका व्यवहार करनेकी सम्मति नहीं देता। यथा —

### "पज्जत्तस्सय उदये, णियणियपज्जितिणिहिदो होदि । जाव सरीरमपुण्णं, णिव्वत्तिअपुण्णगो ताव ॥१२०॥"

---जीवकाएड ।

साराश यह कि दिगम्बर-माहित्यमें पर्याप्तनामकर्मका उदयवाला हो शीर-पर्याप्ति पूर्णे न होने तक 'निर्वृत्ति-अपर्याप्त' शब्दमे अभिमत है।

परन्तु श्रेताम्बरीय साहित्यमें 'करण' शब्दका गरीर, इन्द्रिय श्रादि पर्याप्तियाँ', इतना अर्थ किया हुआ मिलता है। यथा —

#### "करणानि शरीराक्षादीनि।"

--लोकप्र०, स० ३, झो० १०।

श्रत एव श्वेनाम्बरीय सम्प्रदायके अनुमार जिमने शरीर-पर्याप्ति पूर्ण की है, पर बन्दिय-पर्याप्ति पूर्ण नहीं की है, वह भी 'करण-श्रययाप्त' कहा जा सकना है। अर्थात् शरीररूप करख पूर्ण करनेसे 'करण-पर्याप्त' और बन्द्रियरूप करण पूर्ण न करनेसे 'करण-श्रप्याप्त' कहा जा सकता है। इस प्रकार श्वेताम्बरीय सम्प्रदायकी दृष्टिमे शरीरपर्याप्तिसे लेकर मन पर्याप्ति पर्यन्त पूर्व-पूर्व पर्याप्तिके पूर्ण होनेपर 'करण पर्याप्त' आर उत्तरोत्तर पर्याप्तिके पूर्ण न होनेसे 'करण-श्रपर्याप्त' कह सकते है। परन्तु जब जांव, स्वयोग्य सम्पूर्ण पर्याप्तियोंको पूर्ण कर लेवे, तब उसे 'करण-श्रपर्याप्त' नहीं कह सकते।

पर्याप्तिका स्वरूप — पर्याप्ति, वह शक्त है, जिमकेद्वारा जीव, आहार-श्वामीच्छ्वाम आदिके योग्य पुद्रलोंको अहण करता है और गृहीत पुद्रलोंको आहार-आदिरूपमें परिणत करता है। ऐसी शक्ति जीवमें पुट्रलोंके उपचयमे बनती है। अर्थाद जिस प्रकार पेट्रके मीतरके भागमें वर्त-भान पुट्रलोंमें एक तरहकी शक्ति होती है, जिसमें कि खाया हुआ आहार भिन्न-मिन्नरूपमें बदल जाता है, हमी प्रकार जन्मस्थान-प्राप्त जीवकेद्वारा गृहीत पुद्रलोंसे ऐसी शक्ति बन जाती है, जो कि आहार आदि पुट्रलोंको खल रस आदिरूपमें बदल देती है। वही शक्ति पर्याप्ति बन जाती है, जो कि आहार आदि पुट्रलोंको खल रस आदिरूपमें बदल देती है। वही शक्ति पर्याप्ति बनक पुद्रलोंमेंसे कुछ तो ऐसे होते हैं, जो कि जन्मस्थानमें आये हुये जीवकेद्वारा प्रथम समयमें ही अहण किये हुये होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं, जो पीछेसे प्रत्येक समयमें ग्रहण किये जाकर, पूर्व-गृहीत पुट्रलोंके ससर्गसे तद्रूप बने हुये होते हैं।

कार्य-भेदमे पर्याप्तिके छ ह भेद हैं —(१) त्राहारपर्याप्ति, (२) शरीरपर्याप्ति, (३) इन्द्रिय-पर्याप्ति, (४) श्वासोच्द्रासपर्याप्ति, (५) मापापर्याप्ति श्रीर (६) मन पर्याप्ति । इनजी व्याख्या, पहले कर्मग्रन्थकी ४६वों गाथाके मावार्थमें १० ६७वेंसे देख लेनी चाहिये ।

इन छह पर्याप्तियोंमेंने पहली चार पयातियोंके अधिकारा एकेन्द्रिय ही है। द्वीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय श्रीर श्रसिक्त-पर्येन्द्रिय जीव, मन पर्याप्तिके सिनाय रोप प्रोच पर्याप्तियोंके अधिकारी है। सिक्त-पर्येन्द्रिय जीव, छही पर्याप्तियाके अधिकारी हैं। इस विषयती गाथा, श्री-जिनभद्रगणि चमाश्रमण-कृत बृहत्स ब्रह्णीमे हैं —

## "आहारसरीरिंदिय,-पजत्ती आणपाणभासमणी। चत्तारि पंच छप्पि य, एगिंदियविगळसंनीणं ॥३४९॥"

यही गाथा गोम्मटमार-जीवकाएउमें ११=वें नम्बरपर दर्ज है। प्रन्तुन विषयका विशेष स्वरूप जाननेकेलिये ये स्थल टेयने योग्य हैं —

नन्दी, पृ० १०४-१०५, पयसः , द्वा० १, गा० ५ वृत्ति, लोकप्र०, स० ३, य्यो० ७-४२ तथा जीवकाएट, पर्याप्ति-ऋधिकार, गा० ११७-१२७।

यस्योज्ज्वस्रति तीक्ष्णामा, पूर्वीपराविचारिणी । प्रज्ञादीपशिखा जातु, जाड्यान्ध्यं तं न बाधते ॥१९॥ दुरुत्तरा या विंपदों, दुःखकङ्घोछसंकुछाः । तीर्यते प्रज्ञया ताभ्या, नावाऽपद्भ्या महामते ॥२०॥ प्रज्ञाविरहितं मूढ,-मापदल्पापि बाघते। पेळवाचानिळकळा, सारहीनमिवोळपम् ॥२१॥" "प्रज्ञावानसहोऽपि, कार्यान्तमाधिगच्छति । दुष्प्रज्ञः कार्यमासाद्य, प्रधानमपि नरयति ॥२३॥ शास्त्रसज्जनसंसर्गैः प्रज्ञां पूर्वे विवर्धयेत् । सेकसंरक्षणारम्भैः, फलप्राप्तौ लतामिव ॥२४॥ 🔎 प्रज्ञावळबृहन्मूळः, काले सत्कार्यपादपः। फलं फल्रत्यातस्वादु भासोविम्बमिवैन्दवम् ॥२५॥ य एव यत्नः क्रियते, बाह्यार्थोपार्जन जनैः। स एव यत्नः कर्तव्यः, पूर्वे प्रज्ञाविवर्धने ॥२६॥ सीमान्तं सर्वेदुःखाना,-मापदां कोश्मुत्तमम्। बीजं संसारवृक्षाणां, प्रज्ञामान्यं विनाशयत् ।।२७॥ स्वर्गाद्यद्य पाता्ळा,-द्राज्याद्यत्समवाप्यते । तत्समासाद्यते सबै, प्रज्ञाकोशान्महात्मना ॥२८॥ प्रज्ञयोत्तीर्यते भीमा,-तस्मात्संसारसागरात्। न दानैन च वा तीथैं,-स्तपसा न च राघव ॥२९॥ यत्प्राप्ताः संपदं दैवी,-माप भूमिचरा नराः । प्रज्ञापुण्यलतायास्त,-स्फलं स्वादु समुत्थितम् ॥३०॥

३—(क) जैसे मामग्री मिलनेपर एक ज्ञान-पर्यायमें भनेक घट-पटादि विषय भामित होते हैं, वैसे ही आवरण-ज्ञय, विषय आदि मामग्री मिलनेपर एक ही केवल-उपयोग, पदार्थों के सामान्य-विशेष उमय स्वरूपक जान मकता है। (ख) जैमे केवलज्ञानके समय, मितज्ञानावरणादिका समाव होनेपर भी मित आदि ज्ञान, केवलज्ञानमे अलग नहीं माने जाते, वैसे ही केवलदर्शना-वरणका ज्ञय होनेपर भी केवलदर्शनकों, केवलज्ञानमे अलग मानना उचित नहीं। (ग) विषय और ज्ञयोपशमकी विभिन्नताके कारण, छाग्नस्थिक ज्ञान और दर्शनमें परस्पर भेद माना जा मकता है, पर अनन्त-विषयकता और ज्ञायक-भाव समान होनेसे केवलज्ञान-केवलटर्शनमें किमी तरह भेद नहीं माना जा सकता। (घ) यदि केवलदर्शनकों केवलज्ञानसे अलग माना जाय तो वह सामान्यमात्रकों विषय करनेवाला होनेमे अल्प-विषयक सिद्ध होगा, जिससे उसका गास्क-क यत अनन्त-विपयकत्व नहीं घट मकेगा। (ङ) केवलीका भाषण, केवलज्ञान-केवलदर्शन-पूर्वक होता है, यह शास्त-कथन अभेद-पज्ञहीमें पूर्णतया घट मकता है। (च) आवरण-मेद कर्थाचत् है, अर्थात् वस्तुत आवरण एक होनेपर भी कार्य और उपाधि-मेदकी अपेज्ञासे उसके भेड ममभके चाहिये इसलिये एक उपयोग-व्यक्तिमें ज्ञानत्व-दर्शनत्व दो धर्म अलग-अलग मानना चाहिये। उपयोग, ज्ञान-दर्शन दो अलग-अलग मानना युक्त नहीं, अन एव ज्ञान-दर्शन दोनों शब्द पर्यायमात्र (एकाथ वाची) है।

उपाध्याय श्रीयशोविजयजीने अपने ज्ञानिबन्दु पृ० के में नय-दृष्टिसे तीनों पर्नोका ममन्वय किया है —िमद्धान्त-पन्न, शुद्ध ऋजुसूत्रनयकी अपेचासे, श्रीमहावादीजीका पन्न, न्यवहार-नयकी अपेचासे और श्रीसिद्धसेन दिवाकरका पन्न, स्प्रह्मनयकी अपेचासे ज्ञानना चाहिये। इस विषयका सिवस्तर वर्षान, सम्मतितकं, जीवकाएड गा० ३ से आगे, विशेषावश्यक भाष्य, गा० ३००६—२१३५, श्रीहरिसद्रसूरिकृत धर्मसग्रहणा गा० १३३६—१३५६, श्रीसिद्धसेनगिणकृत तत्त्वार्थटीका अ० १, सू० ३१, प्र प्र प्र , श्रीमलयिगरि-नन्दीवृत्ति प्र १३४—१३६ और

शानविन्दु पृ० १५४-१६४ मे जान लेना चाहिये।

दिगम्बर-सम्प्रदायमें उक्त तीन पचमेंसे दूसरा श्रर्थात् युगपत् उपयोग-द्वयका पक्त ही प्रसिद्ध है —

' जुगव वृहइ णाणं, केवलणाणिस्स दंसणं च तहा । दिणयरपयासतापं, जह वृहुइ तह मुणेयव्वं ॥१६०॥''

—नियमसार।

"सिद्धाणं सिद्धगई, केवलणाणं च दंसणं खिययं। सम्मत्तमणाहारं, उवजोगाणकमपउत्ती ॥७३०॥"—जीवकाएड। "दंसणपुठवं णाणं, छद्मत्थाण ण दोण्णि उवस्गा। जुगवं जम्हा केविल—गाहे जुगवं तु ते दोवि॥४४॥" —द्रव्यसम्बद्ध।

## परिशिष्ट "इ"।

#### पृष्ट २२ के 'एकेन्द्रिय' शब्द्पर---

एकेन्द्रियोंने तीन उपयोग माने गर्ने हैं। इन्निलये यह श्राह्म होता है कि 'न्पर्रानेन्द्रिय-मित-श्रानाकरएकर्मका चयोण्यम होनेने एकेन्द्रियोंने मित-उपयोग मानना ठीक है, परन्तु भाषानिष्य (बोलनेकी शक्ति) तथा अवणलिय (मुननेका राक्ति) न होनेके कारण उनमें श्रुत-उपयोग कैसे माना जा नक्ता है, न्योंकि शास्त्रमें माषा तथा अवएलिश्वालोंको ही श्रुतद्यान नाना है। यथा —

## "भावसुयं भासासो,-चलद्विणो जुज्ञए न इयरस्स । मासाभिसुहस्स जयं, सोऊण य ज हविज्ञाहि ॥१०२॥"

—विशेषावश्यकः।

बोनने व सुननेका गिक्तवालेहोको भावशुन हो मकता है, दूसरेको नहां । क्योंकि 'श्रुव-हान' उस ग्रानको कहते हैं, जो बोलनेको इक्छावाले या बचन सुननेवालेको होता है ।

धनका समाधान यह है कि नपर्गनेन्टिको सिवाय अन्य द्रन्य (बाय) इन्द्रियों न होने-पर मा कुनादि जीवोंमें पाँच मावे न्द्रय-जन्य झानें का होना, जे सा शास्त्र-समान है, वेसे हो वोनने भी सुननेको शक्ति न होने रह भी एकेन्द्रियोंमें मात्रश्रुतझानका होना शास्त्र-समान है। यथा.-

## "जह सुहुमं भाविदिय,-नाणं दृट्विदियावरोहे वि । तह दृट्यसुयाभोव, भावसुयं पत्थिवाईण ॥१०३॥"

—विशेषावश्यम ।

िम प्रकार द्रव्य दन्द्रियों के अभावमें भावेन्त्रिय-दन्य सूच्म छान होना हे हमा प्रकार द्रव्यष्ट्रके मापा त्यदि वाद्य निमिक्तके अभावमें भी पृत्रवाकायिक छादि जीवोंको अल्प भावश्रुत होता है। यह ठांक है कि औरोंको जैम्म स्पष्टछान होना है, वैम्म एकेन्द्रियोंको नहीं होना। शास्त-में एकेन्द्रियोंको आहारका अभिनाप माना है, यही उनके अस्पष्ट छान माननेमें हेतु है।

श्र्महारका श्रमिलाय, सुप्रावेदनीयक्रमके उदयमे होनेवाता श्रान्माका परिगाम-विशेष (श्रव्यवसाय) है। यथा —

"आहारसंज्ञा आहाराभिछापः क्षुद्वेदनीयोद्यप्रभवः खल्वात्मपरि-णाम इति ।"

---श्रावञ्यक, हारिमडी वृत्ति पृ० ४५०।

भाव या ग्रुभभावपूर्वक की जानेवाली क्रिया \* है। पात अलद्श्नमें चित्तकी वृत्तियों के निरोधको योग † कहा है। उसका भी वही मतलब है, श्रर्थात् ऐसा निरोध मोत्तका मुख्य कारण है, क्यों कि उसके साथ कारण और कार्य क्रपसे ग्रुभ भावका अवश्य सम्बन्ध होता है।

योगका आरम्भ कवसे होता है?:—आतमा अनादि कालसे जन्ममृत्यु-के प्रवाहमें पड़ा है और उसमें नाना प्रकारके व्यापारोंको
करता रहता है। इसलिये यह प्रश्न पैदा-होता है कि उसके व्यापारको कबसे योगसक्तप माना जाय?। इसका उत्तर शास्त्रमें इयह दिया
गया है कि जब तक आत्मा मिथ्यात्वसे व्याप्त बुद्धिवाला, अत एव
दिङ्मुदकी तरह उलटी दिशामें गति करनेवाला अर्थात् आत्म—'
लच्यसे श्रष्ट हो, तब तक उसका व्यापार प्रणिधान भादि श्रभ-भाव

 <sup>&</sup>quot;प्रणिधानं प्रवृत्तिश्च, तथा विद्नजयिद्धधा।
 सिद्धिश्च विनियोगश्च, एते कर्मशुभाशयाः ॥१०"
 "एतैराशययोगैस्तु, विना धर्माय न क्रिया।
 प्रत्युत् प्रत्यपायाय, लोभकोधिकया यथा ॥१६॥"

<sup>—</sup>योगलक्षणद्वात्रिशिकाः।

<sup>† &</sup>quot; योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ।—पातञ्जलसूत्र, पा० १, सू० २।

<sup>्</sup>रि "मुख्यत्वं चान्तरङ्गत्वात, ऽत्फलाक्षेपाच दर्शितम्। चरमे पुद्रलावर्ते, यत एतस्य संभवः॥२॥ न सम्मार्गाभिमुख्यं स्या,-दावर्तेषु परेषु तु। मिथ्यात्वच्छन्नबुद्धीनां, दिक्मुद्धानामिवाङ्गिनाम्॥३॥ "

<sup>—</sup>योगलक्षणद्वात्रिशिका।

# (२)--मार्भणास्यान-अधिकार।

# मार्गणाके मूल भेद।

गहइंदिए य काये, जोए वेण कसायनाऐसु। संजमदंसएलेसा,-भवसम्मे संनित्राहोर ॥ ६॥

गतीन्द्रिये च काये, यागे वेदे कपायजानयो. । भंयमदर्शनलेज्यामन्यसम्यक्ते सद्द्याधरे॥ ९॥

अर्थ-मार्गणास्थानके गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कपाय, आन, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञित्व श्रौर श्राहा-रकत्व, ये चौदह भेद हैं॥ १॥

## मार्गणाञ्जोकी व्याख्यां।

मावार्थ—(१) गति—जो पर्याय, गतिनामकर्मके उदयसे होते हैं श्रोर जिनसे जीवपर मनुष्य, तिर्यञ्च, देव या नारकका व्यवहार होता है, वे 'गति' हैं।

'—यर् गाथा पचमत्रहर्का है (डार १ गा० २१)। गीम्मरमार-जीवकाएडमे यह इस प्रकार है —

"गइहंदियेसु काये, जोगे वेदे कमायणाणे य । संजमद्रमणलेस्माभवियासम्मत्तसण्णिशाहोर ॥१४१॥"

- २—गोम्मरमार-नावकाण्डक मानगाधिकारम मानगाप्रीके ना लक्षण है, वे उद्येषमें इस प्रकार है
  - (८) गतिनामकमक ज्या-जन्य पर्याय गा चार गाँ। पानेके कारणभूत जो प्याय, वे गतिर कश्याने हैं। —गा० १४६ ।
  - (२) यात्मिन्द्र त्रामः स्थापमः राजाना निम नेत पादिको 'दन्द्रिय' कस्ते हैं। —गा० १६३ ।

## (२) इन्द्रिय—त्वचा, नेत्र श्रादि जिन साधनोंसे सर्दी-गर्मी,

(३) जातिनामकर्मके नियत-महत्त्वारी त्रम या ग्यावर-नामकर्मके उत्यमे होनेवाले पर्याय 'काय' हैं। ——गा० १=०।

(४) पुरल-विपाकी शरीरनामकर्मके उदयमे मन, वचन श्रीर काय-युक्त जीवकी कर्म-ग्रहणमें कारणभूत जो शक्ति, वह 'योग' है। —गा० २१५।

(५) वेटमोहनीयके त्टय-उदीरणामे होनेवाला परिणामका नमीह (नाचल्य), जिनसे गुण-दोपका विवेक नहीं रहता, वह 'वेद' है। —गा० २७१।

(६) 'कपाय' जीवके उम परिणामको कहते हैं, जिसमें नुसन्दु रागप प्रनेक प्रकारके धामको पैटा करनेवाले श्रीर समारण विस्तृत सामायाले कर्मण्य खेत्रका कर्पण किया जाना है। —गा० २०१।

सम्यक्त्व, देशचारित्र, सर्वचारित्र श्रीर यथाय्यातचारित्रका घात (प्रतिवन्ध) करनेत्राला परिगाम 'कपाय' है। —गा० २८२।

(७) जिसकेद्वारा जीव तीन काल-मन्दन्धी प्रनेक प्रकारके द्रव्य, गुरा और पर्यायको जान सकता है, वए 'ज्ञान' है। —गा० २६ =।

(a) अहिंमा आदि व्रतोंके धारण, ईयां ब्राटि ममितियोंके पालन, कषायोंके नियह, मन ब्राटि दएटके त्याग और इन्द्रियोंकी जयको 'सयम' कहा है।
——गा० ४६७।

(६) पदार्थोके आकारको विशेषम्पमे न जानकर सामान्थस्पमे जानना, वह 'दर्शन' है।
—गा० ४८१।

(१०) जिस परिणामद्वारा जीव पुर्वय पाप कर्मकी 'प्रपने माथ मिला लेता है, वह कैरिया' है। —गा० ४८८।

(११) जिन जीवोंकी सिद्धि कभी होनेवाली हो—जो मिद्धिके योग्य हैं, वे 'मन्या छौर इसके विपरीत, जो कभी ससारसे मुक्त न होंगे, वे 'श्रमन्या' हैं। —गा० ५५६।

(१२) वीतरागके कहे हुये पाँच श्रस्तिकाय, छ इ द्रव्य या नव प्रकारके पदार्थीपर आज्ञा-भूर्वक या श्रधिगमपूर्वक (प्रमाण-नय-निचेप-द्वारा) श्रद्धा करना 'सम्यक्त्व' है। —गा० ५६०।

(१३) नो-इन्द्रिय (मन) के आवरणका चयोपराम या उससे होनेवाला ज्ञान, जिसे सज्ञा कहते हैं, उमे धारण करनेवाला जीव 'सज्ञी' और इमके विपरीत, जिमको मनके सिवाय अन्य इन्द्रियोंसे ज्ञान होता है, वह 'असज्ञी' है।

—गा० ६५६।

(१४) श्रौदारिक, वैक्रिय 'श्रौर श्राहारक, उन तीनमेंसे किसी भी शरीरके योग्य वर्ग-रणश्रोंको यथायोग्य प्रहण करनेवाला जीव 'श्राहारक' है। —गा० ६६४। काले-पीले आदि विपर्योका ज्ञान होता है और जो अद्गोपाद तथा निर्माणनामकर्मके उदयसे प्राप्त होते हैं, वे 'इन्द्रिय' हैं।

- (३) काय—जिसकी रचना और वृद्धि यथायोग्य औदारिक, वैकिय श्रादि पुक्रल-स्कन्धोंसे होती हैं श्रीर जो शरीरनामकर्मके उद्यंसे यनता है, उसे 'काय' (शरीर) कहते हैं।
- (४) योग—यीर्य शक्तिके जिस परिस्पन्दसे—आतिमक प्रदेशों-को इल चलसे—गमन, मोजन आदि कियार्य होती हैं और जो परिस्पन्द, शरीर, भाषा तथा मनोवर्गणके पुरलॉकी सहायतासे होता है, वह 'योग' है।
- (५) घेट—संभोग-जन्य सुख़के श्रनुभवकी इच्छा, जो वेद-मोहनीयकर्मके उटयसे होती है, वह 'घेट' है।
- (६) कपाय—िकनीपर आसक होना या किसीसे नाराज हो जाना, इत्यादि मार्नासक-विकार, जो संसार-बृद्धिके कारण हैं और जो कपायमोहनीयकर्मके उदय-जन्य हैं, उनको 'कपाय कहते हैं।
- (७) प्रान—किसी वस्तुको विशेपद्भपसे जाननेवाला चेतना-शक्तिका व्यापार (उपयोग), 'प्रान' कहलाता है।
- (=) नंयम-कर्मयन्य-जनक प्रवृत्तिसे झलग हो जाना, 'संयम' कहलाता है।
- (६) दर्शन—विषयको सामान्यस्पसे जाननेवाला चेतना-शक्तिका उपयोग 'दर्शन' है।
- (१०) लेश्या—ग्रातमाके साथ कर्मका मेल करानेवाले परिणाम-विशेष 'लेश्या' हैं।
  - (११)भन्यत्य-मोद्य पानेकी योग्यताको 'भन्यत्य' कहते हैं।
- (१२) सम्यक्त्य—ग्रात्माके उस परिणामको सम्यक्त्व कहते हैं, जो मोनका अविरोधी है—जिसके ब्यक्त होते ही श्रात्माकी प्रवृत्ति,

मुख्यतया अन्तर्मुख (भीतरकी ओर) हो जाती है। तत्त्व-रुचि, इसी परिणामका फल है'। प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्ति-कता, ये पाँच लक्षण प्रायः सम्यक्त्वीमें पाये जाते हैं।

(१३) संक्रित्व—दीर्घफालिकी संग्राकी प्राप्तिको 'संक्रित्व '

कहते हैं।

(१४) ब्राहारकत्व—किसी-न-किसी प्रकारके ब्राहार को प्रहल करना, 'ब्राहारकत्व' है।

मूल प्रत्येक मार्गणामें सम्पूर्ण संसारी जीवोंका समावेश होता है ॥ १ ॥

१--यही बात महारक श्रीश्रकलन्द्रदेवने कही है.--

"तस्मात् सम्यग्दर्शनमात्मपरिणामः श्रेयोभिमुखमध्यवस्यामः" —तत्ता०-त्र० १, स्० २, रान० १६ ।

२—आहार तीन प्रकारका है —(१) भोन-भाहार, (२) लोम-भाहार श्रीर (३) क्वल-भाहार। इनका लक्ष्य इस प्रकार है —

> "सरीरेणोयाहारो, तयाइ फासेण लोम आहारो। पक्खेवाहारो पुण, कवलियो होइ नायन्वो॥"

गर्ममें उत्पन्न होनेके समय जो शुक्त-शोखितरूप माहार, कार्मणशरीरकेदारा लिका जाता है, यह भोज, वायुका त्विगिन्द्रियारा जो महर्ण किया जाता है, वह लोम और जो अभ भादि साम, मुसदारा महर्ण किया जाता है, वह कवल आहार है।

जाहारका स्वरूप गोम्मटसार-जीवकाएडमें इस प्रकार है —

''उदयावण्णसरीरो,-द्येण तदेह्वयणित्ताणं । णोकम्मवस्मणाण, गहणं आहारयं नाम ॥६६३॥"

सरीरनामकर्मके उदयसे देइ, बचन और द्रव्यमनके बनने योग्य नोकर्म-वर्गणाओं क नो अइस होता है, उसको 'काहार' कहते हैं।

टिगम्बर-शहित्यमें आहारके छह भेद किये हुये मिलते हैं। यथा --

# मार्गणास्थानके अवान्तर (विशेष) भेद ।

[चार गाथाओं हे ।]

सुरनरतिरिानिरयगई, इगबियतियचडपणिदि छक्काया। भूजलजलणानिलवण,-तसायमण्वयण्तणुजोगा॥१०॥

सुरनरतिर्येङ्निरयगतिरेकदिकत्रिकचतुष्यञ्चेन्द्रियाणि षट्कायाः । भूजलज्वकनानिलवनत्रसम्बः मनोवचनत्नुयोगाः ॥ १०॥

अर्थ—देव, मनुष्य, तिर्यञ्च और नरक, ये चार गतियाँ हैं। एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय, ये पाँच इन्द्रिय हैं। पृथ्वीकाय, जलकाय, वायुकाय, अग्निकाय, वनस्पतिकाय और असकाय, ये छह काय हैं। मनोयोग, वचनयोग और काययोग, ये तीन योग हैं॥ १०॥

## (१)—गतिमार्गणांके मेदोंका स्वरूपः —

भावार्थ—(१) देवगितनामकर्मके उदयसे होनेवाला पर्यांय (शरीरका विशिष्ट श्राकार), जिससे 'यह देव'है, ऐसा व्यवहार किया जाता है, वह 'देवगित'। (॰) 'यह मनुष्य है,' ऐसा व्यवहार कराने-बाला जो मनुष्यगितनामकर्मके उदय-जन्य पर्याय, वह 'मनुष्यगित'। (३)जिस पर्यायसे जीव 'तिर्यञ्च' कहलाता है श्रीर जो तिर्यञ्चगितनाम-कर्मके उदयसे होता है, वह 'तिर्यञ्चगित'। (४) जिस पर्यायको पाकर जीव, 'नारक' कहा जाता है श्रीर जिसका कारण नरकगित-नामकर्मका उदय है, वह 'नरकगित' है।

> "णोकम्मकम्महारो, कवछाहारो य छप्पमाहारो। ओजमणो वि य कमसो, आहारो छिन्वहो णेयो।।" —अमेयकमलमार्तण्डके द्वितीय परिच्छेदमें प्रमाणरूपसे उद्दृत।

### (२) - इन्द्रियमार्गणाके भेदोंका स्वरूप:-

(१) जिस नातिमें सिर्फ त्वचा इन्द्रिय पाया जानी है श्रीर जो जाति, पकेन्द्रियजातिनामकर्मके उद्यसं प्राप्त होती है, वह 'एकेन्द्रियजाति'।(२) जिस जातिमें दो इन्द्रियॉ (त्वचा, जीम) हैं श्रीर जो इन्द्रियंजातिनामकर्मके उदय-जन्य है, वह 'इन्द्रियंजाति'।(३) जिस जातिमें इन्द्रियाँ तीन (उक्त दो तथा नाक) होती हैं भीर जीन्द्रियजातिनामकर्मका उदय जिसका कारण है, वह 'श्रीन्द्रियजाति'।(४) चतुरिन्द्रियजातिमें इन्द्रियाँ चार (उक्त तीन तथा नेत्र) होती हैं श्रीर जिसकी प्राप्त चतुरिन्द्रियजातिनामकर्मके उदयसे होनो है।(५) पञ्चेन्द्रियजातिमें उक्त चार श्रीर कान, ये पाँच इन्द्रियाँ होती हैं श्रीर उसके होनेमें निमित्त पञ्चेन्द्रियजातिनामकर्मका उदय है।

# (३) -कायमार्गणाके भेटोंका स्वस्पः -

(१) पार्धिव शरीर, जो पृथ्वीका वनता है, वह 'पृथ्वीकाय'।
(२) जलीय शरीर, जो जलसे वनता है, वह 'जलकाय'। (३)
तैजसशरीर, जो तेजका वनता है, वह 'तेजःकाय'। (४) वायवीय
शरीर, जो वायु-जन्य है, वह 'वायुकाय'। (५) वनस्पतिशरीर, जो वनस्पतिमय है, वह 'वनस्पतिकाय' है। ये पाँच काय,
स्वावरनामकर्मके उद्यसे होते हैं और इनके स्वामी पृथ्वीकायिक
आदि एकेन्द्रिय जीव हैं। (६) जो शरीर चल-फिर सकता है और
जो वसनामकर्मके उटयसे प्राप्त होता है, वह 'वसकाय' है। इसके
धारण करनेवाले द्वीन्द्रियसे पञ्चीन्द्रिय तक सव प्रकारके जीव हैं।

(४)—योगमार्गणाके भेदोंका स्वरूपः—

(१) जीवका वह व्यापार 'मनोयोग' है, जो श्रौदारिक, वैक्रिय

१—देखिये, परिशिष्ट " ज। "

या श्राहारक-शरीरकेंद्वारा प्रहण किये हुये मनोद्रव्य-समूहकी मददसे होता है। (२) जीवके उस व्यापारको 'वचनयोग' कहते हैं, जो श्रीदारिक, वैक्रिय या श्राहारक-शरीरकी कियाद्वारा संचय किये हुये भाषाद्रव्यकी सहायतासे होता है। (३) शरीरधारी श्रातमाकी वीर्य-शक्तिका व्यापार-विशेष 'काययोग' कहलाता है॥१०॥

(५)—चेदमार्गणाके भेदोंका स्वरूपः— वेय निरित्थिनपुंसा, कसाय कोहमयमायलोभ ति । महसुयविह मण्केवल,-विह्यमहसुख्यनाण सागारा॥११॥

वेदा नरांद्यनपुमकः:, कपायाः कोघमदणयालोगा इति । सातश्रुनःवांघणन केवर्णवभद्रमातश्रुताज्ञानानिः साकाराणि ॥११॥

श्चर्य-पुरुष, स्त्री श्रीर नपुंसक, ये तीन घेद हैं। क्रोध, मान, माया श्रीर लोम, ये चार भेद फ्रपायके हैं। मति, श्रुत, श्चविध, मन.पर्याय श्रीर केवलजान नथा मिन-श्रजान, श्रुत-श्रज्ञान श्रीर विभद्गजान, ये श्राठ साकार (विशेष) उपयोग हैं॥१६॥

भात्रार्थ—(१) स्त्रीके संसर्गकी इच्छा 'पुरुपचेट', (२) पुरुपके संसर्ग करनेकी इच्छा 'स्त्रीवेद' श्रीर (३) स्त्री-पुरुप दोनोंके संसर्गकी इच्छा 'नपुंसकवेद' है।

१—दह एका भाषवेदशा है। इत्योदमा निर्णय शहरी चिहिसे किया जाता है — पुरुषके जिह, इ.२१ मूँछ ऋडि है। स्वक्ते निह, दाई-मूँद्रका स्रभाव तथा स्नन झाडि है। सपु-सक्ते स्वी-पुरुष टीन के कुछ-कुछ चिह होते है।

यश यात प्रधावना-मापार को रोकार्व कही हुई है —

"योनिर्मृदुत्यमस्थर्य, सुन्धना छीवता स्तनौ ।

पुँस्कामितति लिद्धानि, सप्त स्तित्वे प्रचक्षते ॥१॥

महनं खरता दार्ह्य, गौण्डीर्य रमश्च धृष्टता ।

स्त्रीकामितेति लिद्धानि, सप्त पुँस्त्वे प्रचक्षते ॥२॥

स्तनादिइमश्रकेशादि,-भावाभावसमन्वितम् । नपुंसकं बुधाः प्राहु,-मीहानलसुदीपितम् ॥३॥"

बाह्य चिह्नके सम्बन्धमें यह कथन बहुलताकी अपेचासे है, क्योंकि, कमी-कमी पुरुपके चिह्न, खीमें और खीके चिह्न, पुरुषमें देखे जाते हैं। इस वातकी सत्यताकेलिये नीचे-लिखे उद्धरख देखने योग्य हैं —

"मेरे परम मित्र डाक्टर शिवप्रसाद, जिस समय कोटा हारिपटॅल में थे (अब आपने स्वतन्त्र मेडिकल हाल खोलनेके इरादेसे नौकरी छोड़ दी है ', अपनी आँखो देखा हाल इस प्रकार वयान करते हैं कि 'डाक्टर मेकवाट साहव के जमाने में (कि जो उस समय कोट में चीफ मेडिकल आफिसर थे)........ एक व्यक्ति पर मूर्लावस्था (अन्डर छोरोफार्म) में शख्रिचिकित्सा (औपरेशन) करनी थी, अतएव उसे मूर्लित किया गया; देखते क्या हैं कि उसके श्रीरमें खी और पुरुष दोनाके चिन्ह विद्यमान हैं। ये दोनों अवख्य पूर्ण रूपसे विकास पाए हुए थे। शख्रिचिकित्सा किये जाने पर उसे होश में लाया गया, होशमें आने पर उससे पूछने पर माल्म हुआ कि उसने उन दोनों अवयवोंसे पृथक् २ उनका कार्य्य लिया है, किन्तु गर्मादिक शंकाके कारण उसने स्नी विषयक अवयवसे कार्य लेना छोड़ दिया है।' यह व्यक्ति अब तक जीवित है।"

"सुनने में आया है और प्राय: सत्य है कि 'मेरवाड़ा हिस्ट्रिक्ट (Merwara District) में एक व्यक्ति के छड़का हुआ। उसने वयस्क होने पर एण्ट्रेन्स पास किया। इसी असें में माता पिता ने उसका विवाह भी कर दिया, क्योकि उसके पुरुष होने में किसी प्रकार की शंका तो थी ही नहीं; किन्तु विवाह होने पर माल्म हुआ कि वह पुरुषत्वके विचारसे सर्वथा अयोग्य है। अतएव डाक्टरी जांच करवाने पर माल्म हुआ कि वह वास्तव मे की है और क्यीचिन्ह के

#### (६) - कपायमार्गणाके मेदाँका स्वरूपः -

(१) 'क्रोध' वह विकार है, जिससे किसीकी भली-बुरी वातसहन नहीं की जाती या नाराज़ी होती है। (२) जिस टोपसे छोटे-वडेके प्रति उचित नम्रभाव नहीं रहता या जिससे पैठ हो, वह 'मान' है।

कपर पुरुपिन्ह नाम मात्र को वन गया है—इसी कारण वह चिन्ह निरर्थक है—अतएव डाक्टर के उस फ़िल्म चिन्ह को दूर कर देने पर उसका शुद्ध खीखरूप प्रकट हो गया और उन टोनों छियों (पुरुपरूपधारी की और उसकी विवाहिता छी) की एक ही व्यक्ति से शादी कर टी गई। 'यह की कुछ समय पहिले तक जीवित यतलाई जाती है।"

यह नियम नहीं है कि द्रन्यदेद और भावदेद समान ही हों। कपरने पुरुपके विद्व होनेबर भी भावसे स्वीदेदके अनुभवका सम्मव है। यथा —

"प्रारव्ये रितकेलिसंकुलरणारम्भे तया साहस.—
प्रायं कान्तजयाय किश्विदुपीर प्रारम्भि तत्संभ्रमात्।
सिन्ना येन कटीवटी शिथिलता दोनिहिक्त्कम्पितम्,
विश्वो मीलितमीक्ष पौरुपरसः स्त्रीणां कुतः सिद्ध्यति ॥१७॥३१
—म्भावतस्त्रमायद्यगार-विषरीतरतिक्रया।

करी प्रकार कर्य वेटोंके विषयमें भी विषयंयका सम्भव है, तथापि बहुतकर द्रव्य और भाव बेटमें समाना--शहा चिद्रके कनुसार हो मानसिक-विक्रिया---पाई जाती है।

गोम्मटमार-जी वकायटमें पुरुष भादि वेदका सचण शब्द-न्युत्पत्तिके भनुसार किया है।

१—काषायिक शक्तिके तीव-मन्द-भावकी अपेदामे क्रोधादि प्रत्येक कषायके अनन्तात्त बन्धी आदि चार-चार भेद कर्मं प्रत्य और गोम्मटसार-जीवकायटमें समान है। किन्तु गोम्मट-मारमें लेश्याकी अपेदामे चीदह-चीटह और आयुके बन्धावन्धकी अपेदामे बीस-बीस भेद किये गवे हैं, उनका विचार श्रोताम्बरीय अन्योमें नहीं देखा गया। इन मेदोंकेलिये देखिये, जीव० गा० २६१ से २६४ तक।

(३) 'माया' उसे कहते हैं, जिससे छल-कपटमें प्रवृत्ति होती है। (४) 'लोभ' ममत्वको कहते हैं।

(७)-ज्ञानमार्गणाके मेदोंका स्वरूप:-

(१) जो जान इन्डियके तथा मनकेडारा होता है और जो बहुतकर वर्तमानकालिक विषयोंको जानता है, वह 'मतिक्षान है'। (२) जो ज्ञान, श्रुतानुसारी है—जिसमें शब्द-श्रर्थका सम्यन्ध भासित होता है—ग्रोर जो मतिवानके वाद होता है; जैसे - 'जल' शब्द सुनकर यह जानना कि यह शब्द पानोका वाधक है अथवा पानी टेखकर यह विचारना कि यह, 'जल' शब्दका अर्थ है, इस प्रकार उसके सम्बन्धकी श्रन्य-श्रन्य वार्तोका विचार करना, वह 'श्रुतद्यान' है। (३) 'श्रवधिष्ठान' वह है, जो इन्द्रियों श्रीर मनकी सहायताके विना ही उत्पन्न होता है-जिसके होनेमें आत्माकी विशिष्ट योग्यतामात्र श्रपेतित है—श्रौर जो रूपवाले विपर्याको ही जानता है। (४) 'मन पर्यायहान' वह है, जो संशी जीवाँके मन-की श्रवसार्थोंको जानता है श्रीर जिसके होनेमें श्रात्माके विशिष्ट च्योपश्ममात्रकी श्रपेचा है, इन्द्रिय-मनकी नहीं। (५) 'केवलझान,' उस ज्ञानको कहते हैं, जिससे त्रैकालिक सब वस्तुएँ,जानी जाती हैं श्रीर जो परिपूर्ण, स्थायी तथा स्वतन्त्र है। (६) विपरीत मति-उपयोग, 'मित-श्रज्ञान' है; जेसे -घट आदिको एकान्त सद्रूप मानना अर्थात् यह मानना कि वह किसी अपेत्तासे असदूप नहीं है। (5) विपरीत श्रुत-उपयोग 'श्रुत-ग्रज्ञान' है; जैसे:-'हरिं ग्रादि किसी शब्दको सुनकर यह निश्चय करना कि इसका श्रर्थ 'सिंह' है, दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता, इत्यादि। (=) विपरीत अवधि-उपयोग ही 'विभक्तकान' है। कहा जाता है कि शिवराजर्षिको ऐसा झान था; क्योंकि उन्होंने सात द्वीप तथा सात समुद्र देवकर उतनेमें ही सब द्वीप-समुद्रका निश्चय किया था।

जिस समय मिध्यात्वका उदय हो श्राता है, उस समय जीव कराश्रही यन जाता है, जिससे वह किसी विषयका यथार्थ स्वरूप जानने नहीं पाना- उस समय उसका उपयोग—चाहे वह मतिरूप हो, श्रुनस्प हो या श्रवधिरूप हो—श्रक्षान (श्रयथार्थ-ज्ञान) रूपमें बदल जाता है।

मन पर्याय श्रीर फेवलगान, ये टो उपयोग, मिथ्यात्वीको होते ही नहीं; इससे वे ज्ञानमप ही हैं।

ये थाट उपयोग, साकार इसिलये कहे जाते हैं कि इनकेद्वारा यस्तुके सामान्य-विशेष. उभय रूपमेंसे विशेष रूप (विशेष शाकार) मुख्यनया जाना जाता है ॥ १॥

## (=)-संयममार्गणाक भेदोंका स्वरूप -

मामाइहेपञ्चपरिहा,-रसुहुमअहंखायदेम प्यथजया । चक्खुग्रचक्खुश्रोही -केवलदंमण त्रणागारा ॥ १२॥

> सामायिकन् %दपरिष्टारसूक्ष्मयथाख्यातदेशयतायतानि । चक्षुरचक्षुरवधिकेवलदशनान्यनाकाराणि ॥ १२॥

श्रर्थ—सामायिक, छेदोपखापनीय, परिहारविशुद्ध, स्हमसम्प-राय, यथारयात, टेशविरित और श्रविरित, ये सात भेद संयम-मार्गणाके हैं। चतुर्दर्शन, श्रवजुर्दर्शन, श्रवधिदर्शन श्रोर केवल-दर्शन, ये चार उपयोग श्रनाकार हैं॥ १२॥

भावार्थ—(१) जिस संयममें समभावकी (राग-हेपके श्रभावकी) प्राप्ति हो, वह 'सामायिकसंयम' है। इसके (क) 'इत्वर' श्रौर (ख) 'याव-रकथित', ये दो भेद हैं।

(क) 'इत्वरसामायिकसंयम' वह है, जो अभ्यासार्थी शिष्यी-को स्थिरता प्राप्त करनेकेलिये पहले-पहल दिया जाता है और जिसकी काल-मर्यादाउपस्थापन पर्यन्त—वड़ी दीचा लेने तक—मानी गई है। यह संयम भरत-परवत-चेत्रमें प्रथम तथा अन्तिम तीर्यद्वरके शासनके समय प्रहण किया जाता है। इसके धारण करनेवालोंको प्रतिक्रमणसहित पाँच महावत अङ्गीकार करने पड़ते हैं तथा इस संयमके स्वामी 'स्थितकल्पी' होते हैं।

- (ख) 'यावत्कथितसामायिकसंयम' वह है, जो ग्रहण करनेके समयसे जीवनपर्यन्त पाला जाता है। ऐसा संयम भरत ऐरवत-चेत्र-में मध्यवर्ती बाईस तीर्थंड्ररोंके शासनमें ग्रहण किया जाता है, पर महाविदेहचेत्रमें तो यह सयम, सब सम्यमें लिया जाता है। इस संयमके धारण करनेवालोंको महायत चार और कल्प स्थितास्थित होता है।
- (२) प्रथम संयम-पर्यायको छेदकर फिल्से उपस्थापन (वता-रोपल) करना—पहले जितने समय तक संयमका पालन किया हो, उतने समयको व्यवहारमें न गिनना और दुवारा संयम ग्रहण करनेके समयसे दीलाकाल गिनना व छोटे-बड़ेका व्यवहार करना— 'छेदो-पस्यापनीयसंयम'है। इसके (क) 'सातिचार' और (ख) 'निरतिचार,' ये दोभेद हैं।
- (क) 'सातिचार-छेदोपस्थापनीयसंयम' वह है, जो किसी कारणसे मूलगुणोंका—महावर्तोका—भक्त हो जानेपर फिरसे प्रहण किया जाता है।
  - (ख) 'निरतिचार-छेदोपस्थापनीय', उस संयमको कहते

१—आचेलन्य, श्रौदेशिक, राय्यातरिष्यड, राजिष्यड, कृतिकर्म, ज्ञत, ज्येष्ठ, प्रतिक्रमण, मास श्रौर पर्युषणा, इन दस कल्पोंमें जो स्थित हैं, ने 'स्थितकल्पी' श्रौर अय्यातरिष्यड, ज्ञत, ज्येष्ठ तथा कृतिकर्म, इन चारमें नियमसे स्थित श्रौर शेष छुद्द कल्पोंमें जो श्रस्थित होते हैं, ने 'स्थितकल्पी' कहे जाते हैं। —श्रान० हारिमद्री नृत्ति, पृ० ७६०, प्रधाशक, प्रकरण १७।

हैं, जिसको इत्वरसामायिकसंयमवाले बड़ी दीन्नाके रूपमें ग्रहण करते हैं। यह संयम, भरत परवत-नेत्रमें प्रथम तथा चरम तीर्थं इरके साधुआँको होता है और एक तीर्थं के साधु, दूसरे तीर्थं में जब दाखिल होते हैं; जैसे:—श्रीपार्श्वनाथके केशीगाङ्गेय श्रादि सान्तानिक साधु, मगवान महावीरके तीर्थं में दाखिल हुये थे, तब उन्हें भी पुन-ईन्तारूप यही संयम होता है।

(३) 'परिहारविशुद्धसंयम' वह है, जिसमें 'परिहारविशुद्धि' नामकी तपस्या की जाती है। परिहारविशुद्धि तपस्याका विधान संत्रेपमें इस प्रकार है:—

१-- इस बातका वर्णन भगवतीस्त्रमें है।

२—इस सयमका अधिकार पानेकेलिये गृहस्थ-पर्याय (उझ) का जवन्य प्रमाण २६ साल साधु-पर्याय (दीचाकाल) का जवन्य प्रमाण २० साल और दोनों पर्यायका उत्कृष्ट प्रमाण कुछ-कम करोड़ पूर्व वर्ष माना है। यथा —

> "एयस्स एस नेओ, गिहिपरिआओ जहित्र गुणतीसा । जहपरियाओ वीसा, दोसुवि उक्कोस देसूणा ॥"

इस सथमके अधिकारीको साढ़े नव पूर्वका ज्ञान होता है, यह श्रीजयसोमसूरिने अपने टनेमें लिखा है। इसका यहए तोर्थं दूरके या तोर्थं दूरके अन्तेनासीके पास माना गया है। इस स्वमको धारण करनेवाले मुनि, दिनके तोसरे प्रहरमें मिखा व विद्यार कर सकते हैं और अन्य समयमें ध्यान, कायोत्सर्ग आदि। परन्तु इस विषयमें दिगम्बर-शास्त्रका थोड़ासा मत-भेद है। इसमें तीस वर्षकी उन्नवलेको इम सयमका अधिकारी माना है। अधिकारीकेलिये नी पूर्वका श्रान आवश्यक बतलाया है। तोर्थं दूरके सिवाय और किमीके पास उस स्वयमके यहण करनेकी उसमें मनाही है। साथ हो तीन सध्याओंको छोड़कर दिनके किसी मागमें दो कोस तक जानेकी उसमें सम्मति है। यथा

"तीसं वासो जम्मे, वासपुधत्तं खु तित्थयरमूछे। पत्रवस्त्वाणं पढिदो, संझूण दुगाउयविहारो॥४७२॥" नौ साधुश्रोंका एक गण (समुदाय) होता है, जिसमेंसे चार तपस्वी वनते हैं, चार उनके परिचारक (सेवक श्रोर एक वाच-नाचार्य। जो तपस्वी हैं, वे श्रीप्मकालमें जघन्य एक, मध्यम दो श्रोर उत्क्रप्ट तीन, उपवास करते हैं। शीतकालमें जघन्य दो, मध्यम तीन श्रोर उत्क्रप्ट चार, उपवास करते हैं। परन्तु वर्णाकालमें जघन्य नीन, मःयम चार श्रोर उत्क्रप्ट पाँच, उपवास करते हैं। तपस्वी, पारणाके दिन श्रीमग्रहसहित श्रायंविल वत करते हैं। यह क्रम, छह महीने तक चनता है। दूसरे छह महीनोंमें पहलेके तपस्वी तो परिचारक बनते हैं श्रोर परिचारक, तपस्वी।

दूसरे छह महीनेकेलिये तपस्वी वने हुये साधुश्रीकी तण्साका वही क्रम होता है, जो पहनेके तपस्वयोंकी तपस्याका। परन्तु जो साधु परिचारक-पद त्रहण किये हुये होते हैं, वे सदा श्रायिल ही करते हैं। दूसरे छह महीनेके बाद, तीसरे छह महीनेकेलिये वाचना-चार्य ही तपस्वी वनता है, शेप ग्राठ साधुश्रोंमेंसे कोई एक वाचना-चार्य श्रीर वाकीके सव परिचारक होते हैं। इस प्रकार तीसरे छह महीने पूर्ण होनेके वाद श्रठारह मासकी यह 'परिहारविश्रद्धि' नामक तपस्या समाप्त होती है। इसके वाद वे जिनकल्प प्रहण करते हैं श्रथवा वे पहने जिस गच्छके रहे हों, उसीमें दाखिल होते हैं या फिर भी वैसी ही तपस्या शुक्त करते हैं। परिहारविश्रद्धसंयमके 'निर्विश्रमानक' श्रीर 'निर्विश्रकायिक', ये दो भेद हैं।वर्तमान परिहार-विश्रद्धको 'निर्विश्रमानक' श्रीर भूत परिहारविश्रद्धको 'निर्विश्रमानक' श्रीर भूत परिहारविश्रद्धको 'निर्विश्रमानक' श्रीर कहते हैं।

(४) जिस संयममें सम्पराय (कपाय) का उदय स्दम ( श्रिति-

२—यह एक प्रकारका वृत है, जिसमें धी, दूध आदि रसकी छोड़कर केवल अन्न खाया जाता है, मो भी दिनमें एक ही दका। पानी इसमें गरम पिया जाता है।

<sup>---</sup> आवश्यक नि०, गा० १६०३-- ५।

स्वरुप) रहता है, वह 'स्दमसम्परायसंयम' है। इसमें लोभ-कषाय उदयमान होता है, अन्य नहीं। यह संयम दसवें गुण्स्थान-षालोंको होता है। इसके (क) 'संक्षिश्यमानक' श्रौर (ख) 'विशुद्ध्य-मानक', ये दो भेद हैं।

(क) उपशमश्रें िसे गिरनेवालों को दसवें गुणस्थानकी प्राप्तिके समय जो संयम होता है, वह 'संक्षिश्यमानकस्वमसम्परायसंयम' है, क्यों कि पतन होने के कारण उस समय परिणाम संक्षेश-प्रधान ही होते जाते हैं।

(ख) उपशमधेणि या स्वाप्तश्रेणिपर चढ़नेवालोंको इसवें गुणस्थानमें जो संयम होता है, वही 'विशुद्ध्यमानकस्द्मसम्पराय-संयम' है, क्योंकि उस समयके परिणाम विशुद्धि-प्रधान ही होते हैं।

(५) जो संयम यथातथ्य है अर्थात् जिसमें क्रवायका उद्य-लेश भी नहीं है, वह 'यथाख्यातसयम' है। इसके (क्र) 'छाग्रस्थिक' और

(ख) 'श्रञ्जाद्मस्यक,' ये दो भेद हैं।

(क) 'छाद्यस्थिकयथाख्यातसंयम' वह है, जो ग्यारहर्वे-बारहर्वे गुण्स्थानवालों को होता है। ग्यारहर्वे गुण्स्थानकी अपेत्रा वारहर्वे गुण्स्थानमें विशेषता यह है कि ग्यारहर्वे में कषायका उदय नहीं होता, उसकी सत्तामात्र होती है, पर बारहर्वेमें तो कषायकी सत्ता भी नहीं होती।

(ख) 'श्रह्णाद्मस्थिकयथाख्यातसंयम' केवलियोंको होता है। सयोगी केवलीका संयम 'सयोगीयथाख्यात' श्रीर श्रयोगी केवलीका

संयम 'श्रयोगीयथाल्यात' है।

(६) कर्मवन्ध-जनक आरम्भ-समारम्मसे किसी श्रंशमें निवृत्त होना 'देशविरतिसयम' कहलाता है। इसके अधिकारी गृहस्थ हैं'।

१-शावकको दयाका परिमाण -मुनि सन तरहको हिंमाने मुक्त रह सकते हैं, इसलिये उनकी दया परिपूर्ण कही जाती है । पर गृहस्थ वैसे रह नहीं सकते, इसलिये उनकी दयाका

- (७) किसी प्रकारके संयमका स्वीकार न करना 'अविरित' है। यह पहलेसे चौथे तक चार गुणसानोंमें पायी जाती है।
  - (९)-दर्शनमार्गणाके चारं मेदोंका स्वरूप:-
- (१) च जु (नेत्र) इन्द्रियकेद्वारा जो सामान्य बोध होता है, बह 'च जुर्दर्शन' है।
- (२) चलुको छोड़ अन्य रिन्द्रियकेद्वारा तथा मनकेद्वारा जो सामान्य बोध होता है, वह 'अचलुर्दर्शन' है।

बरिसाय दहुत-कम कहा गया है। यदि मुनियोंकी दयाको बीस अरा मान लें तो आवकों की दवाको सवा अंग कहना चाहिये। इसो बातको जैनगाखीय परिमायानें कहा है कि "साधुओं को दया बीस बिस्ता और अवकों को दया सवा बिस्ता है"। इसका कारण यह है कि आवक, त्रस नीवोंकी हिंसाको छोड़ नकते हैं, बाटर जीवोंकी हिंसाको नहीं। इससे मुनियोंकी बीस बिस्ता दयाकी अपेचा आधा परिमाय रह जाता है। इसमें मी आवक, त्रसकी सकल्पपूर्व के हिंसाको लाग कर सकते हैं, आरम्भ-जन्य हिंसाका नहीं। अत एव उस आधे परिमायमेंने भी आवा हिस्सा निकल जानेपर पाँच बिस्ता दया बचती है। इगदा-पूर्व के हिंसा भी उन्हीं त्रसोंकी त्याग को जा सकती है, जो निरपराध है। सापराध त्रसोंकी हिंसामे आवक मुक्त नहीं एो सकने, इससे खाई बिस्ता दया रहती है। इसमेंसे भी आधा अश निकल जाता है क्योंकि निरपराध त्रसोंकी भी सापेचहिंसा आवकांकेदारा हो ही जाती है, वे उनकी निरपेचहिंसा नहीं करते। इसोंसे आवकोंकी दयाका परिमाय सवा बिस्ता माना है। इस मावको जाननेकेलिये एक प्राचीन गाया इस प्रकार है:—

''जीवा सुहुमा थूला, संकप्पा आरंभा भवे दुविहा । सावराह निरवराहा, सविक्खा चेष निरविक्खा ॥" इसके विशेष सुनामेकेलिये देशिये, जैनतत्त्वादर्शका परिच्छेद १८वाँ।

र—ायपि नव जगह दर्शनके चार मेद ही प्रसिद्ध है प्यौर इसीसे मन पर्यायदर्शन नहीं माना जाना है। तथापि कहीं-कहो मन पर्यायदर्शनकी भी स्वीकार किया है। इसका उल्लेख, तत्वार्थ-प्र०१, सू॰ २४ की टीकार्म है —

"केचितु मन्यन्ते प्रज्ञापनायां मनःपर्यायज्ञाने दर्शनता पठ्यते"

(३) श्रवधिलिधवालोंको इन्द्रियोंकी सहायताके विना ही कपी द्रव्य-विपयक जो सामान्य बोध होता है, वह 'श्रवधिदर्शन' है।

(४) सम्पूर्ण द्र्व्य-पर्य्यायोंको सामान्यरूपसे विषय करनेषाला

बोध 'केवलदर्शन' है।

द्र्यनिको अनाकार-उपयोग इसलिये कहते हैं कि इसकेद्वारा यस्तुके सामान्य-विशेष, उभय रूपोंमेंसे सामान्य रूप (सामान्य आकार) मुख्यतया जाना जाता है। अनाकार-उपयोगको न्याय-वैशे-िषक आदि दर्शनोंमें 'निर्विकल्पअन्यवसायात्मकक्कान' कहते हैं ॥१२॥

### (१०)-लेश्याके भेदोंका स्वरूप:-

किरहा नीला काऊ, तेऊ पम्हा य सुक्क भिव्वयरा। वेयगखहगुवसमि,—च्छमीमसासाण सीनयरे ॥१३॥

> कृत्या निश् कारोता, तेत्रः पद्मा च शुक्रा मन्यतरी । यदकश्वापिकोपद्ममामिध्यामिश्रतासादनान सकीतरौ ॥ १३ ॥

श्रर्थ—हप्ण, नील, कापात, तेजः, पद्म और श्रुङ्ग, ये छह लेश्यायें रामव्यत्व, श्रमव्यत्व, ये दो मेद भव्यमार्गणाके हैं। वेदक ( द्वायो-पश्मिक ), ज्ञायिक, श्रीपश्मिक, मिथ्यात्व, मिश्र श्रीर सासादन, ये छह भेद सम्यक्त्यमार्गणाके हैं। सिक्तिन, असंक्रित्व, ये दो मेद संक्रिमार्गणाके हैं॥ १३॥

भावार्थ—(१) काजलके समान कृष्ण वर्णके लेश्या-जातीय पुद्रलॉके सम्बन्धसे आत्मामें पेसा परिणाम होता है, जिससे हिंसा आदि पाँच आन्नवोंमें प्रवृत्ति होती है; मन, घचन तथा शरीरका संयम नहीं रहता समाव जुड़ वन जाता है, गुण-दोषकी परीका किये विना हां कार्य करनेकी आदतसी हो जाती है और क्र्रता आ जाती है, वह परिणाम 'कृष्णुलेश्या' है।

- (२) अशोक वृत्तके समान नीले रॅगके लेश्या-पुद्रलॉसे पेसा परिणाम आत्मामें उत्पन्न होता है कि जिससे ईर्ष्या, असहिष्णुता तथा माया-कपट होने लगते हैं; निर्नज्ञता आ जाती है, विपयोंकी सालसा प्रदीप्त हो उठती है; रस-लोलुपता होती है और सदा पौद्रलिक सुखकी खोज को जाती है, वह परिणाम 'नीललेश्या' है।
- (३) कवृतरके गलेके समान रक्त तथा कृष्ण वर्णके पुरुलोंसे इस प्रकारका परिणाम आत्माम उत्पन्न होता है, जिससे वोलने, काम करने और विचारनेमें सब-कही वक्तता ही वक्तता होती है; किसी विपयम सरलता नहीं होती; नास्तिकता आती है और दूसरोंको कर हो, ऐसा भाषण करनेकी प्रवृत्ति होती है, वह परि-णाम 'कापोतलेश्या' है।
- (४) तोतेकी चौचके समान गक वर्णके लेश्या-पुद्रलीसे एक प्रकारका आत्मामें परिणाम होता है, जिससे कि नम्रता आ जाती है; शठता दूर हो जाती है; चपलता मक जाती है; धर्ममें रुचि तथा रहता होती है और सब लोगोंका हिंद करनेकी इच्छा होती है, चह परिणाम 'तेजोलेश्या' है।
- (५) हल्दीके समान पीले इंगके लेश्या-पुद्गलोंसे एक तरहका परिणाम श्रात्मामें होता है, जिससे क्रोध, मान श्रादि कषाय वहुत श्रंशोमें मन्द हो जाते हैं; चित्त प्रशान्त हो जाता है; श्रात्म-संयम किया जा सकता है, मित-भाषिता श्रीर जितेन्द्रियता श्रा जाती है, वह परिणाम 'पदालेश्या' है।
- (६) 'शुक्कलेश्या', उस परिणामको समसना चाहिये, जिससे कि आर्च-रौद्र-ध्यान बंद होकर धर्म तथा शुक्क ध्यान होने लगता है; मन, वचन और शरीरको नियमित बनानेमें रुकावट नहीं आती; कषायकी उपशान्ति होती है और वीतराग-भाव सम्पादन करनेको भी अनु-

कुलता हो जाती है। ऐसा परिणाम शहके समान श्वेत वर्णके लेश्या-जातीय-पुहलोंके सम्बन्धसे होता है।

## (११)—मन्यत्वमार्गणाके मेदोंका स्वरूपः—

- (१) 'भन्य' वे हैं, जो अनादि तादश-पारिणामिक-भावके कारण मोत्तको पाते हैं या पानेकी योग्यता रखते हैं।
- (२) जो भनादि तथाविध परिणामके कारण किसी समय मोत्त पानेकी योग्यता ही नहीं रखते, वे 'श्रभव्य' हैं।

#### (१२)--सम्यक्तवैमार्गणाके भेदोंका स्वरूपः-

(१) चारश्रनन्तानुबन्धीकपाय श्रोर दर्शनमोहनीयके उपशमसे प्रकट होनेवाला तत्त्व-हचिद्धप श्रात्म-परिणाम, 'श्रीपशमिकसम्यक्त्व' है। इसके (क) 'प्रन्थि-भेद्-जन्य' श्रीर (ख) 'उपशमश्रेणि-भावी', ये दो भेद हैं।

(क) 'प्रन्थि-भेद्-जन्य श्रोपशमिकसम्यक्तव', श्रनादि मिथ्यात्वी भव्योंको होता है। इसके प्राप्त होनेकी प्रक्रियाका विचार दूसरे

१-- प्रतेक मन्त्र ऐने हैं कि जो मोजको योग्यता रखने एए भी उमे नहां पाते. क्योंकि टन्डें वैमी अनुकृत मामग्री हो नहीं मिलती, जिममे कि मोच प्राप्त हो। इसलिये उन्हें 'जाति॰ भन्य' कहते हैं। देनी भी मिट्टी है कि जिसम द्वार्गिक अश हो है, पर अनुकृत साधमके अनावमें वे न तो अर तक प्रकट हुए और न शागे धीरप्रकट होनेकी सम्भावना है, तो भी उत मिट्टीको बोग्यननकी अपे प्रामे जिस प्रकार 'सुवर्य मृत्तिका' (सोनेकी मिट्टी) कह सकते हैं, वैसे श्रे मोदको योग्यता है।ते रूप भी उसके विशिष्ट माधन न मिलनेसे, मोदको कमा न पा सकनेवाले भीषाँको 'बातिगम्य कहुना विगद नहीं । इसका विचार प्रशापनाके १ वर्षे पदकी टीकार्मे, चपाः गाय-समबसुन्दरगिष-कृत विरोपशतकाँ तथा भगवतीके १२वें शतकके २रे 'जयन्ती' नामक अधिकारमें हैं।

२--देशिये, परिशिष्ट 'म ।'

कर्मग्रन्थकी २री गाथाके भावार्थमें लिखा गया है। इसको 'प्रथ-मोपशमसम्यक्त्व' भी कहा है।

(ख) 'उपशमश्रेणि-मानी श्रोपशमिकसम्यक्त्व'की प्राप्ति चौथे, पाँचवें, छुठे या सातवेंमेंसे किसी भी गुणसानमें हो सकती है: परन्तु श्राठवें गुरुसानमें तो उसकी प्राप्ति श्रवश्य ही होती है।

श्रीपशमिकसम्बन्धक समय श्रायुवन्ध, मरण, श्रनन्तानुवन्धी-कपायका बन्ध तथा श्रनन्तानुवन्धीकपायका उद्य, ये चार वार्ते नहीं होती। पर उसले च्युत होनेके वाद सास्वादन-भावके समय उक्त चारों वार्ते हो सकती हैं।

- (२) श्रनन्तानुवन्धोय श्रौर दर्शनमोहनीयके चयोपशमसे प्रकट होनेवाता तस्य-रुचिक्रप परिणाम, 'चायोपशमिकसम्यक्त्व' है।
- (३) जो तत्त्व-विक्तः परिणाम, अनन्तानुवनधी-चतुष्क श्रौर दर्शनमोहनीय-त्रिकके चयसे प्रकट होता है, वह 'चायिकस-म्यक्त्व' है।

यह ज्ञायिकसम्यक्त्व, जिन-कालिकं मनुष्योंको होता है। जो जीव, आयुवन्ध करनेके वाद इसे प्राप्त करते हैं, वे तीसरे या चौथे भवमें मोज्ञ पाते हैं; परन्तु अगले भवकी आयु वाँधनेके पहिले जिनको यह सम्यक्त्व प्राप्त होता है, वे वर्तमान भवमें ही मुक्क होते हैं।

१--यह मत, श्रेताम्बर-दिगम्बर दोनोंको एकसा इष्ट है।

<sup>&#</sup>x27;'बंसणखनणस्सरिहो, जिणकालीयो पुमद्वनासुषरिं' इत्यादि । —१४मंबह ५० ११**११** ।

<sup>&</sup>quot;दंसणमोहक्खवणा,-पद्ववगो कम्मभूमिजो मणुसो। तित्थयरपायमूळे, केवलिसुद्केवळीमूळे॥११०॥"

<sup>--</sup>निध्यमार्

- (४) श्रीपशमिकसम्यक्त्वका त्याग कर मिथ्यात्वके श्रमिमुख होनेके समय, जीवका जो परिणाम होता है, उसीको 'सासादन-सम्यक्त्व' कहते हैं। इसकी खिति, जघन्य एक समयकी और उत्कृष्ट छह आवलिकाओंकी होती है। इसके समय, अनन्तात्रवन्धी-कषार्योका उदय रहनेके कारण, जीवके परिणाम निर्मल नहीं होते। सासादनमें श्रतस्व-हिच, श्रव्यक्त होती है श्रौर मिथ्यात्वमें व्यक्त, यही टोनोंमें श्रन्तर है।
- ( ५ ) तत्त्व थ्रौर श्रतत्त्व, इन दोनोंकी रुचिरूप मिश्र परिणाम, जो सम्यङ्मिथ्यामोहनीयकर्मके उदयसे होता है, वह 'मिश्रसम्य-क्त्व ( सम्यङ्मिथ्यात्व ) है।
- (६) 'मिध्यात्व' वह परिखाम है, जो मिध्यामोहनीयकर्मके उदयसे होता है, जिसके होनेसे जीव, जड-चेतनका भेद नहीं जान पाता; इसीसे आत्मोन्मुख प्रवृत्तिवाला भी नहीं हो सकता है। इस, कदाग्रह श्रादि दोष इसीके फल हैं।

### (१३)-संज्ञीमार्गणाके भेदोंका स्वरूप:--

- (१) विशिष्ट मनःशक्ति अर्थात् दीघंकालिकीसंश्राका होना 'संक्रित्व' है।
  - (२) उक्त संझाका न होना 'श्रसंक्रित्व' है ॥१३॥

<sup>?---</sup> इयि श्रांगीमात्रको किसी न-किमी प्रकारकी मज्ञा होतो हो है, क्योंकि उसके विना जीवल ही शसम्भव है, तथापि शास्त्रमें जो संबी-प्रसन्नीका मेद किया गया है सी दीर्थ-कालिकार्स्वाके कानार्षर । इसकेलिये देखिये, परिशिष्ट 'ग ।

# (१)-मार्गणाओं में जीवस्थाने।

[ वाँच गाथाओंसे । ]

श्राहारेयर भेया, सुरनग्यविभगमइसुत्रोहिदुगे। सम्मत्ततिगे पम्हा, —सुकासन्नीसु सन्निदुगं॥१४॥

> आहारेतरौ मेदास्सुरनरकविभङ्गमतिश्रुतावधिद्विके । सम्यक्त्वित्रके पद्माशुक्लासंज्ञिषु संज्ञिद्विकम् ॥ १४ ॥

श्रथं—श्राहारकमार्गणाके श्राहारक श्रीर श्रनाहारक, ये दो मेद है। देवगति, नरकगति, विभक्षकान, मितक्षान, श्रुतक्षान, श्रवधिकान, श्रवधिदर्शन, तीन सम्यक्त्व (श्रीपश्रमिक, ज्ञायिक श्रीर ज्ञायोपश-मिक),दो लेश्याएँ (पद्मा श्रीर श्रुक्का) श्रीर संक्षित्व, इन तेरह मार्गणा-श्रोंमें श्रपर्याप्त संक्षी श्रीर पर्याप्त संबी,ये दो जीवस्थान होते हैं ॥१४॥

(१४)—श्राहारकमांगणाके भेदोंका स्वरूप:—

भावार्थ—(१) जो जीव, श्रोज, लोम श्रौर कवल, इनमेंसे किसी भी प्रकारके श्राहारको करता है, वह 'श्राहारक' है।

(२) उक्त तीन तरहके आहारमेंसे किसी भी प्रकारके आहारको जो जीव प्रहण नहीं करता है, वह 'श्रनाहारक' है।

देवगित और नरकगितमें वर्तमान कोई भी जीव, असंजी नहीं होता। चाहे अपर्याप्त हो या । पर्याप्त, पर होते हैं सभी संज्ञी ही।

इसीसे इन दो गतियोंमें दो ही जीवस्थान माने गये हैं।

विभक्षशानको पानेकी योग्यता किसी असंबीमें नहीं होती। अतः उसमें भी अपर्याप्त-पर्याप्त संबी, ये दो ही जीवस्थान माने गये हैं ।

१--यइ विषय पश्सग्रह गाथा २२ से २७ तकमें है।

२--यद्यपि पचसग्रह द्वार १ गाथा २७वींमें यह उल्लेख है कि विभन्नज्ञानमें सिन्न-पर्याप्त

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, श्रवधि-द्विक, श्रोपश्मिक श्रादि उक्त तीन सम्यक्त्व श्रोर पद्म-श्रुक्ष-लेश्या, इन नौ मार्गणाश्रोमें दो संज्ञी जीव-स्थान माने गये हैं। इसका कारण यह है कि किसी श्रसंज्ञीमें सम्यक्त्वका सम्मव नहीं है श्रोर सम्यक्त्वके सिवाय मित-श्रुत-ज्ञान श्रादिका होना ही श्रसम्भव है। इस प्रकार संज्ञीके सिवाय दूसरे जीवोंमें पद्म या श्रुक्ष-लेश्याके योग्य परिणाम नहीं हो सकते। श्रुप्यात-श्रवस्थामें मित-श्रुत-ज्ञान श्रोर श्रवधि-द्विक इसिलये माने जाते हैं कि कोई-कोई जीव तीन ज्ञानसहित जन्मश्रहण करते हैं। जो जीव, श्रायु वाँधनेके बाद ज्ञायिकसम्यक्त्व प्राप्त करता है, वह वँधी हुई श्रायुक्ते श्रुसार चार गतियोंमेंसे किसी भी गतिमें जाता है। इसी श्रपेत्वासे श्रपर्याप्त-श्रवस्थामें ज्ञायिकसम्यक्त्व,माना जाता है। इसी श्रवस्थामें ज्ञायोपश्मिकसम्यक्त्व माननेका कारण यह है कि मावी तीर्थंद्वर श्रादि, जब देव श्रादि गतिसे निकल कर मनुष्य-जन्म श्रहण करते हैं, तब वे ज्ञायोपश्मिकसम्यक्त्वसहित होते हैं। श्रीपश्मिकसम्यक्त्वके विषयमें यह ज्ञानना चाहिये कि श्रायुक्ते पूरे हो ज्ञानेसे जब कोई श्रीपश्मिकसम्यक्त्वी ग्यारहर्वे ग्रुणस्थानसे

एक ही जीवस्थान है, तथापि उसके माथ इस कर्मग्रन्थका कोई विरोध नहीं, क्योंकि मूल पच-सग्रहमें विमङ्गज्ञानमें एक ही जोवस्थान कहा है, सो अपेक्षा-विशेषते। अत अन्य अपेक्षासे विगङ्गज्ञानमें दो जीवस्थान भी उसे इष्ट हैं। इस वातका खुलासा श्रीमलयगिरिस्रिने उक्त २७वीं गाथाकी टीकामें स्पष्ट कर दिया है। वे लिखते हैं कि 'सिक्ष-पचेन्द्रियतिर्यंथ और मनुष्यकों अपर्यास-अवस्थामें विमङ्गज्ञान उत्पन्न नहीं होता। तथा जो असकी जीव मरकर ग्लप्रमानरकमें नारकका जन्म लेते है, उन्हें भी अपर्यास-अवस्थामें विमङ्गज्ञान नहीं होता। इम अपेक्षासे विमङ्ग-ज्ञानमें एक (पर्याप्त सिक्षम्प) जीवस्थान कहा गया है। मामान्य-दृष्टिसे उसमें दो जीवस्थान ही समभने चाहिमे। वर्षोकि जो मन्नी जीव, मरकर देव या नारकरूपमे पैदा होते हैं, उन्हें अपर्याप्त-श्रवस्थामें भी विमङ्गज्ञान होता है।

#### च्युत होकर अनुत्तरविमानमें पैदा होता है, तव अपर्याप्त-अवस्थामें श्रीपशमिकसम्यक्त्व पाया जाता है।

१—यह मन्तन्य "सप्तिका" नामक छठे कर्मग्रन्थकी चूर्णी श्रीर पथसं नहके मनानुमार सममना चाहिये। चूर्णीमें अपर्याप्त अवस्थाके ममय नारकों में चायोपशमिक श्रीर चायिक, ये दो, पर देवों में श्रीपशमिकसहित तीन सम्यत्त्व माने हैं। पधमग्रहमें भी द्वार १ गा० २५ वीं नथा उसकी टीकामें उक्त चूर्णीके मतकी ही पुष्टि की गई है। गोम्मय्मार भी इमी मतके पत्तमें हैं, क्योंकि वह दितीय—उपशमश्रेणि-मानी—उपशमसम्यक्तको अपर्याप्त अवस्थाके जीनोंको मानना है। इसकेलिये देखिये, जीवकाएड की मार ७२६ वी।

परन्तु कोई प्राचार्य यह मानते हैं कि 'श्रपर्याप्त-भनन्थामें श्रीपरामिक्तमम्यक्त्व नहीं होता। इससे उसमें केवल पर्याप्त सदी जीनस्थान मानना नाटिये। दम मतके ममर्थनमें वे कहते हैं कि 'श्रपर्याप्त-अवस्थामें योग्य (विशुद्ध) अध्यवसाय न होनेने श्रीपरामिकमम्यक्त्व नया तो उत्पन्न ही नहीं हो मकना। रहा पूर्व-भवमें प्राप्त किया हुप्ता, मो उसका भी प्रप्याप्त-अवस्था तक रहना शास्त्र-सम्मत नहीं है, क्योंकि श्रीपरामिकमम्यक्त्व दो प्रकारका है। एक तो वह, जो अनादि मिथ्यात्वीको पहले-पहल होता है। दूसरा वह, जो उपश्रमभेणिके समय होता है। इसमें पहले प्रकारके सम्यक्त्वके सहित तो जीव मरता ही नहीं। इसका प्रमाण श्रागममें इस प्रकार है -

#### "अणबंधोदयमाउग,-वंधं कालं च सासणो कुणई। उवसमसम्मदिद्धी, चउण्हमिकं पि नो कुणई॥"

अर्थात् "अनन्तानुबन्धीका बन्ध, उसका उदय, आयुका बन्ध और मरण, ये चार कार्यं दूसरे गुणस्थानमें होते हैं, पर इनमेंसे एक भी कार्य औपशमिकसम्यक्तमें नहीं होता।"

दूसरे प्रकारके श्रीपश्मिकसम्यक्त्वके विषयमें यह नियम है कि उममें वर्तमान जीव मरता तो है,पर जन्म ग्रहण करते ही सम्यक्त्वमोहनीयका उदय होनेसे वह श्रीपश्मिकसम्यक्त्वी न रह कर ज्ञायोपश्मिकमम्यक्त्वी बन जाता है। यह बात शतक (पाँचवें कर्मग्रन्थ) की ग्रह-ज्ञूणींमें लिखी है —

"जो उवसमसम्मिद्देशी उवसमसेढीए कालं करेइ सो पढमसमये चेव सम्मत्तपुंजं उदयाविष्याप, छोढूण सम्मत्तपुग्गले वेएइ, तेण न उवसमसम्मिद्देशी अपज्जत्तगो लब्भइ।"

अर्थात् ''जो उपरामसम्यग्दृष्टि, उपरामश्रेषि में मरता है, वह मरणके प्रथम ममयमें ही

संक्षिमार्गणामें दो संक्षि-जीवस्थानके सिवाय श्रन्य किसी जीव-स्थानका सम्भव नहीं है, क्योंकि श्रन्य सब जीवस्थान श्रसंज्ञी ही हैं।

देवगति श्रदि उपर्युक्त मार्गणाश्रोंमें श्रपर्याप्त संज्ञीका मतलब करण-श्रपर्याप्तसे है, लब्धि-श्रपर्याप्तसे नहीं। इसका कारण यह है कि देवगति श्रोर नरकगतिमें लब्धि-श्रपर्याप्तरूपसे कोई जीव पैदा नहीं होते श्रोर न लब्धि-श्रपर्याप्तको, मति श्रादि ज्ञान, पद्म श्रादि लेश्या तथा सम्यक्त्व होता है॥ १४॥

तमसंनिअपन्जनुयं,-नरे सबायरअपन्ज तेऊए। थावर इगिंदि पढमा,-चन्न बार असन्नि दु दु बगने॥१५॥

तदसङ्यपर्याप्तयुत, नरे सवादरापर्याप्त तेजिस । स्यावर एकेन्द्रिये प्रथमानि, चत्वारि द्वादशासिशनि दे हे विकले॥१५॥

सम्यक्त्वमोहनीय-पुञ्जको उदयावलिकामें लाकर उसे वेदता है, इमसे श्रपर्याप्त श्रवस्थामें श्रीपरा-मिकसम्यवत्व पाया नहीं जा सकता।"

इस प्रकार अपर्याप्त-अवस्थामें किसी तरहके औपरामिकसम्यक्षवका सम्भव न होनेसे उन आचार्योंके मनने सम्यक्लमें केवल पर्याप्त सबी जीवस्थान ही माना जाता है।

इस प्रसङ्गमें श्रीजीवविजयजीने अपने ट्वेमें ग्रन्थके नामका उद्गेख किये बिना ही उसकी गाथाको उद्भृत करके लिखा है कि श्रीपश्मिकसम्यक्ती ग्यारहर्वे ग्रणस्थानसे गिरता है सही, पर उसमें मरता ननी । मरनेवाला चायिकसम्यक्ती हो होता है । गाथा इस प्रकार है —

'उवसमसेटिं पत्ता, मरंति उवसमगुणेसु जे सत्ता। ते छवसत्तम देवा, सन्वहे खयसमत्तजुआ।।"

उसका मतलन यह है कि "जों,जीव उपशमश्रेणिको पाकर ग्यारहर्वे गुणस्थानमें मरते हैं, ने सर्वार्थिसिक्यिनानमें चायिकसम्यक्त्य-युक्त ही दा होते हैं श्रीर 'लवसत्तम देव' कहलाते हैं।" लवसप्तम कहलानेका सवन यह है 'कि सात लव-प्रमाण श्रायु कम होनेसे उनको देवका जन्म अहण करना पहता है। यदि उनकी श्रायु श्रीर भी श्रिषक होती तो देव हुए विना उसी जन्ममें मोर्च होता। श्रर्थ—मनुष्यगितमें पूर्वोक्त संद्वि-द्विक (श्रपर्याप्त तथा पर्याप्त संद्री) श्रोर अपर्याप्त श्रसंद्री, ये तीन जीवस्थान हैं। तेजोलेण्यामें यादर श्रपर्याप्त श्रोर संद्वि-द्विक, ये तीन जीवस्थान हैं। पाँच स्थावर श्रोर एकेन्द्रियमें पहले चार (श्रपर्याप्त स्टम, पर्याप्त स्टम, श्रपर्याप्त वादर श्रोर पर्याप्त वाटर) जीवस्थान हैं। श्रसंत्रिमार्गणामें संद्वि— द्विकके सिवाय पहले वारह जीवस्थान हैं। विकलेन्द्रियमें दो-डो (श्रपर्याप्त तथा पर्याप्त) जीवस्थान हैं। १५॥

भावार्थ—मनुष्य दो प्रकारके हैं:—गर्भज श्रीर सम्मृच्छिम।
गर्भज सभी संश्री ही होते हैं, वे श्रपर्याप्त तथा पर्याप्त दोना प्रकारके
पाये जाते हैं। पर संमृच्छिम मनुष्य, जो ढाई द्वीप-समुद्रमें गर्भज
मनुष्यके मल-मृत्र, शुक्र-शोणित श्रादिमें पैटा होते हैं, उनकी श्रायु
श्रन्तर्मुहर्त्त-प्रमाण ही होती है। वे स्वयोग्य पर्याप्तियोंको पूर्ण किये
विना हो मर जाते हैं, इसीसे उन्हें लिध-श्रपर्याप्त ही माना है,
तथा वे श्रसंश्री हो माने गये हैं। इसिल्ये सामान्य मनुष्यगितमें
उपर्युक्त तीन ही जीवस्थान पाये जाते हैं।

१-जैमे, मगवान् श्यामाचार्य प्रधापना ५० 🗠 में वर्रान करते 🖰

<sup>&</sup>quot;किहण मंते समुच्छिममणुस्सा संमुच्छंित ? गोयमा ! अंतो मणुस्सखेत्तस्स पणयालीसाए जोयणसयसहस्सेसु अहुाइच्छेसु दीवम सहस्सु पत्ररससु कम्ममूमीसु तीसाए अकम्मभूमीसु छप्पनाए अतर-दीवेसु गव्भवकंतियमणुस्साणं चेव उच्चारेसु वा पासवणेसु वा खेलेसु वा वंतेसु वा पित्तेसु वा सुक्केसु वा सोणिएसु वा सुक्कपुग्गलपिसाडेसु वा विगयजीवकलेवरेसु वा थीपुरिससंजोगेसु वा नगरिनद्धमणेसु वा सव्वेसु चेव असुइठाणसु इच्छणं संमुच्छिममणुस्सा संमुच्छिति अंगु- छस्स असंखमागिमत्ताए ओगाहणाए असन्नी मिच्छिदही अन्नाणी सव्वाहि पज्जतीहि अपज्ञता अंतमुहुत्तास्या चेव कालं करंति ति।"

तेजोलेश्या, पर्याप्त तथा अपर्याप्त, दोनों प्रकारके सिंह्योंमें पायी जाती है तथा वह वादर एकेन्द्रियमें भी अपर्याप्त-अवस्थामें होती है, इसीसे उस लेश्यामें उपर्युक्त तीन जीवस्थान माने हुए हैं। बादर एकेन्द्रियको अपर्याप्त-अवस्थामें तेजोलेश्या मानी जाती है, सो इस अपेदासे कि भवनपति, व्यन्तर आदि देव, जिनमें तेजोलेश्याका सम्भव है वे जब तेजोलेश्यासहित मरकर पृथिवी, पानी या वनस्पतिमें जन्म ग्रहण करते हैं, तब उनको अपर्याप्त (करण-अपर्याप्त-) अवस्थामें दुख काल तक तेजोलेश्या रहती है।

पहले चार जीवस्थानके सिवाय अन्य किसी जीवस्थानमें पकेन्द्रिय तथा स्थावरकायिक जीव नहीं हैं। इसीसे एकेन्द्रिय और पॉच स्थायर-काय, इन जुह मार्गणाओंमे पहले चार जीवस्थान माने गये हैं।

इसका सार सक्षेपमें इस प्रकार हैं — 'प्रश्न करनेपर भगवान् महानोर, गणधर और गीतममें कहने हैं कि पतालीस लाख योजन-प्रभाण मनुष्य-चेत्रके भीतर दाई द्वीप-ममुद्रमें पन्द्रह कर्मभूमि, तीस अकर्मभूमि और इप्पन अन्तर्डीपोंमें गर्भज-मनुष्योंके मल, मृत्र, कफ आदि सभी अगुचि-पदायोंमें सम्चिन्नम पैटा होते हैं, जिनका देह-परिमाण अगुलके अमख्यातवें भागके वरा-बर हैं, जो असयती, मिध्यान्त्री तथा अज्ञानी होते हैं और जो अपर्याप्त ही है तथा अन्तर्मृहूर्ज-मात्रमें मर जाते हैं।

१—''किण्हा नीला काऊ, तेऊलेसा य भवणवत्तरिया। जोइससोहम्मीसा,-ण तेऊलेसा ग्रुणेयव्वा ॥१९३॥''

—बृहत्सग्रह्णी।

अर्थात् "भवनपति और व्यन्तरमें कृष्ण आदि चार लेश्याएँ होती हैं, किन्तु ज्योतिष और सौधर्म ईशान देवलोकमें तेजीलेश्या ही होती हैं।"

२—"पुढवी आखवणस्सइ, गन्भे पज्जत्त संखजीबेसु। सग्गचुयाणं वासो, सेसा पहिसेहिया ठाणा॥"

---विशेपावस्यक माध्य ।

शर्थात् "पृथ्वो, जल, बनस्पति श्रीर सख्यात-वर्ष-श्रायुवाले गर्भज-पर्याप्त, इन स्थानींहीसै, स्वर्ग-च्युत देव पैदा होते हैं, श्रन्य स्थानींमें नहीं ।"

चौदह जीवस्थानोंमेंसे दो ही जीवस्थान संक्षी हैं। इसी कारण असंक्षिमार्गणामें वारह जीवस्थान समभना चाहिये।

प्रत्येक विकलेन्द्रियमें श्रपर्याप्त तथा पर्याप्त दो-दो जीवस्थान पाये जाते हैं, इसीसे विकलेन्द्रियमार्गणामें टो-ही-दो जीवस्थान माने गये हैं ॥१५॥

दस चरम तसे अजया,-हारगातिरितणुकसायदुअनाणे। पढमतिलेसाभवियर,-अचक्खुनपुमिच्छि सन्वे वि॥१६॥

दश चरमाणि त्रेषेऽयताहारकतिर्यक्तनुक्यायद्व्यज्ञाने । प्रथमित्रलेश्याभन्येतराऽचक्षुर्नेपुंमिध्यात्वे सर्वाण्याप ॥ १६ ॥

श्रथं—त्रसकायमें श्रन्तिम दस जीवस्थान है। श्रविरित, श्राहारक, तिर्यञ्चगित, काययोग, चार कपाय, मित-श्रुत दो श्रवान, छुण्ण श्रादि पहली तीन लेश्याप, भव्यत्व, श्रभव्यत्व, श्रच चुर्र्शन, नपुंसकवेद श्रोर मिध्यात्व, इन श्रठारह मार्गणाश्रोमें सभी (चीदह) जीवस्थान पाये जाते हैं॥ १६॥

भावार्थ—चौदहमेंसे अपर्याप्त और पर्याप्त स्दम-एकेन्द्रिय तथा अपर्याप्त और पर्याप्त वादर-एकेन्द्रिय, इन चार के सिवाय शेप दस जीवस्थान त्रसकायमें हैं, क्योंकि उन दसमें ही त्रसनामकर्मका उदय होता है और इससे वे ही स्वतन्त्रतापूर्वक चल-फिर सकते हैं।

श्रविरति श्रादि उपर्युक्त श्रठारह मार्गणाश्रोमें सभी जीवस्थान, इसिलिये माने जाते हैं कि सब प्रकारके जीवोंमें इन मार्गणाश्रोका सम्भव है।

मिथ्यात्वमें सब जीवस्थान कहे हैं। अर्थात् सब जीवस्थानोंमें सामान्यतः मिथ्यात्व कहा है, किन्तु पहले बारह जीवस्थानोंमें अना-

१—देखिये, परिशिष्ट 'ट।'

भोग मिथ्यात्व समस्ता चाहिये; क्योंकि उनमें अनाभोग-जन्य (अज्ञान-जन्य) अतत्त्व-रुचि है। पञ्चसंत्रहमें 'अनिभग्रहिक-मिथ्यात्व' उन जीवस्थानोंमें लिखा है, सो अन्य अपेत्तासे। अर्थात् देव-गुरु-धर्म-का स्वीकार न होनेके कारण उन जीवस्थानोंका मिथ्यात्व 'अनिस-ग्रहिक' भी कहा जा सकता है॥ १६॥

पजस्त्री केवलदुग,-संजयमणनाणदेसमणमीसं। पण चरभपज्ञ वयणे, तिय इ व पज्जियर चक्खंमि॥१७॥

पर्यातसत्ती केवलदिक-स्यतमनोज्ञानदेशमनोभिश्रे ।

पञ्च चरमपर्याप्तानि वचने, त्रीण षड् वा पर्याप्तेतराणि चक्षुषि ॥१७॥

त्रर्थ—केवल-द्विक (केवलज्ञान-केवलदर्शन) सामायिक आदि पाँच संयम, मनःपर्यायज्ञान, देशिवरित, मनोयोग और मिश्रसम्यक्त्व, इन ग्यारह मार्गणाश्रोमें सिर्फ पर्याप्त संज्ञी जीवस्थान है। वचनयोगमें अन्तिम पाँच (द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, श्रसज्ञि-पञ्चेन्द्रिय और संज्ञि-पञ्चेन्द्रिय) पर्याप्त जीवस्थान हैं। चजुर्दर्शनमें पर्याप्त तीन (चतुरि-न्द्रिय, असंज्ञि-पञ्चेन्द्रिय और संज्ञि-पञ्चेन्द्रिय) जीवस्थान हैं या मतान्तरसे पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों प्रकारके उक्त तीन अर्थात् कुल इह जीवस्थान हैं॥ १७॥

मावार्थ—केवल-द्विक ग्रादि उपर्युक्त ग्यारह मार्गणात्रोंमें सिर्फ पर्याप्त संभी जीवसान माना जाता है। इसका कारण यह है कि पर्याप्त संभी के सिवाय ग्रन्य प्रकारके जीवोंमें न सर्वविरितका श्रीर न देशविरितका सभव है। श्रत एव संभि-भिन्न जीवोंमें केवल-द्विक, पाँच संयम, देशविरित श्रीर मनःपर्यायशान, जिनका सम्बन्ध विरित-से है, वे हो ही नहीं सकते। इसी तरह पर्याप्त संभी के सिवाय श्रन्य जीवोंमें तथाविध-द्रव्यमनका सम्बन्ध न होनेके कारण मनोयोग नहीं होता श्रीर मिश्रसम्यक्त्वकी योग्यता भी नहीं होती। पकेन्द्रियमें भाषापर्याप्ति नहीं होती। भाषापर्याप्तिके सिवाय वचनयोगका होना सभव नहीं। द्वीन्द्रिय श्राटि जीवोंमें भाषापर्याप्ति-का सभव है। वे जब सम्पूर्ण खबोग्य पर्याप्तियाँ पूर्ण कर लेते हैं, तभी उनमें भाषापर्याप्तिके हो जानेसे वचनयोग हो सकता है। इसी-से वचनयोगमें पर्याप्त द्वीन्द्रिय श्रादि उपर्युक्त पाँच जीवस्थान माने हुए हैं।

श्राँखवालांको ही चलुर्दर्शन हो सकता है। चतुरिन्द्रिय, श्रसिन् पञ्चेन्द्रिय श्रोर संक्षि-पञ्चेन्द्रिय, इन तीन प्रकारके ही जीवोंको श्रांखें होती हैं। इसीसे इनके सिवाय श्रन्य प्रकारके जीवोंमें चलुर्दर्शनका श्रमाव है। उक्त तीन प्रकारके जीवोंके विषयमें भी दो मत' हैं।

यह व्याख्या, प्रज्ञापना-वृक्ति तथा पचम प्रह वृक्ति पृ० क् में है। इस व्याख्याके अनुसार इन्द्रियपर्याप्तिका मतलव, इन्द्रिय-जनक शक्तिमे है। इस व्याख्याको माननेवाले पहले मनका 'श्राणय यह है कि स्वयोग्य पर्याप्तियाँ पूर्ण वन चुकनेके बाद (पर्याप्त-अवस्थामें) सवको इन्द्रिय-जन्य उपयोग होता है अपर्याप्त-अवस्थामें नहीं। इसलिये उन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण वन चुकनेके बाद, नित्र होनेपर भी अपर्याप्त-अवस्थामें चतुरिन्द्रिय आदिको चक्तुर्दर्शन नहीं माना जाता।

(ख)—''इन्द्रियपर्याप्ति जीवकी वह शक्ति है, जिसकेदारा योग्य आहार पुटलोंकी इन्द्रियमपर्मे परिशत करके इन्द्रिय-जन्य बोधका मामर्थ्य प्राप्त किया जाता है ''

यह ज्याख्या बृहत्मग्रहणी पृ० १३८ तथा भगवती-वृत्ति पृ० कृष्ट में है। इसके अनुसार इन्द्रियपर्याप्तिका मतलव, इन्द्रिय-रचनामे लेकर इन्द्रिय-जन्य उपयोग तकको सब क्रियाओंको
"करनेवाली शक्तिमे है। इस ज्याख्याको माननेवाले दूसरे मतके अनुसार इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण वन
जानेसे अपर्याप्त-अवस्थामें भी सवको इन्द्रिय-जन्य उपयोग होता है। इसलिये इन्द्रियपर्याप्ति वन
जानेके वाद नेत्र-जन्य उपयोग होनेके कारण अपर्याप्त-अवस्थामें भी चतुरिन्द्रिय सादिको चत्तुर्दर्शन मानना चाहिये। इस मतका पृष्टि, पचसग्रह-मलयि । १ पृष्ठपर उल्लिखत इस
मन्तव्यसे होती है —

१---इन्द्रियपर्याप्तिकी नीचे-लिखी दो व्याग्व्यायें इन मतोंकी जह हैं --

<sup>(</sup>क) "इन्द्रियपर्याप्ति जीवकी नह शक्ति है जिनकेंद्वारा श्रातुरूपमें परिखत "प्राहार-पुट्ट--लॉमेंने योग्य पुत्रल, इन्टियरूपमें परिखत किये जाते हैं।"

पहले मतके अनुसार उनमें स्वयोग्य पर्याप्तियाँ पूर्ण वन जानेके वाद ही चलुर्द्शन माना जाता है। दूसरे मनके अनुसार स्वयोग्य पर्यान्तियाँ पूर्ण होनेके पहले भी—अपर्याप्त अवस्थामें भी—चलुर्द्शन माना जाता है: किन्तु हसकेलिये इन्ट्रियपर्याप्तिका पूर्ण वन जाना आवश्यक है: पर्योकि इन्ट्रियपर्याप्ति न वन जाय तव तक आँखके पूर्ण न बननेसे चलुर्द्शन हो ही नहीं सकना। इस दूसरे मतके अनुसार चलुर्द्शनमें छह जीवस्थान माने हुए हैं और पहले मतके अनुसार तीन जीवस्थान॥ १७॥

थीनरपणिंदि चरमा, चड अगहारे दु मनि छ अपजा। ते सुरुमअपज्ञ विणा, मामणि इत्तो गुणे बुच्छं॥१८॥

स्रीनरपञ्चिन्द्रिये चम्माणि, चत्वार्यनाधारके ही साञ्जनी पडपर्याताः । ते स्हमापर्यातं थिना, सामादन इतो गुणान् वक्षे॥ १८॥

त्रर्थ—स्रीवेट, पुरुपवेट श्रीर पञ्चेन्टियजातिमें श्रन्तिम चार (श्रपर्याप्त तथा पर्याप्त श्रसंजि-पञ्चेन्टिय, श्रपर्याप्त तथा पर्याप्त संबि-पञ्चेन्ट्रिय) जीवस्थान हे। श्रनाहारकमार्गणामें श्रपर्याप्त-पर्याप्त दो सबी श्रीर मृत्म-एकेन्ट्रिय, वादर-एकेन्ट्रिय, डीन्ट्रिय, श्रीन्ट्रिय, बहुण्निट्य श्रीर श्रसंक्रि-पञ्चेन्ट्रिय, ये छह श्रपर्याप्त, कुल श्राठ बीवस्थान हैं। सासाटननम्यक्त्वमें उक्त श्राठमेंसे स्टम-अपर्याप्तको द्रोटकर श्रेप सात जीवस्थान हैं।

भव भागे गुण्स्थान कहे जायँगे ॥ १८ ॥ भावार्थ-स्त्रीवेद स्त्रादि उपर्युक्त तीन मार्गणास्त्रीमें स्नपर्याप्त

<sup>&</sup>quot;करणापर्याप्तेषु चतुरिान्द्रयादिष्त्रिनन्द्रयपर्याप्तौ सत्यां चक्षुर्दर्शन-मीप प्राप्यत ।"

इन्डियपर्याप्तिकी उक्त दोनी न्यास्याभीता उन्नेग, लोकप्र० स० ३ स्रो० २०-२१ में है ।

श्रसंब्रि-पञ्चेन्द्रिय श्रादि चार जीवस्थान कहे हुए हैं। इसमें श्रपर्याप्त-का मतलव करण-श्रपर्याप्तसे है, लव्धि-श्रपर्याप्तसे नहीं, क्योंकि लब्धि-श्रपर्याप्तको द्रव्यवेद, नपुंसक ही होता है।

श्रसंक्षि-पञ्चेन्द्रियको यहाँ स्त्री श्रौर पुरुष, ये दो वेद माने हें श्रौर सिद्धान्तं में नपुसक, तथापि इसमें कोई विरोध नहीं है। क्योंकि यहाँ- का कथन द्रव्यवेदकी श्रिपेत्तासे श्रौर सिद्धान्तका कथन भाववेदकी श्रिपेत्तासे है। भावनपुंसकवेदवालेको स्त्री या पुरुषके भी चिह्न होते हैं।

श्रनाहारकमार्गणामें जो श्राठ जीवस्थान ऊपर कहे हुए हैं, इनमें सात अपर्याप्त हैं श्रीर एक पर्याप्त । सब प्रकारके अपर्याप्त जीव, श्रनाहारक उस समय होते हैं, जिस समय वे वित्रहगति (वक्तगति) में एक, दो या तीन समय तक श्राहार प्रहण नहीं करते। पर्याप्त संक्षोको श्रनाहारक इस श्रपेक्तासे माना है कि केवलक्षानी, द्रव्यमनके सबन्धसे संक्षी कहलाते हैं श्रीर वे केवलिसमुद्धातके तीसरे, चौथे श्रीर पाँचव समयमें कार्मणकाययोगी होनेके कारण किसी प्रकारके श्राहारको श्रहण नहीं करते।

१—"तेण भंते असंनिपचेदिय तिरिक्खजोणिया किं इत्थिवेयगा पुरिसवेयगा नपुंसकवेयगा ? गोयमा ! नो इत्थिवेयगा नो पुरिसवे-यगा, नपुंसकवेयगा ।"

२—"यद्यपि चामज्ञिपर्याप्तापर्याप्तौ नपुंसकौ तथापि स्नीपुंनिछ-ज्ञाकारमात्रमङ्गीकृत्य स्नीपुनावुक्ताविति।"

<sup>---</sup>पथमग्रह द्वार १, गा० २४ की मूल टीका।

<sup>3-4</sup> सिये, परिशिष्ट 'ठ।'

सासादनसम्यक्त्वमें सात जीवस्थान कहे हैं, जिनमेंसे छुह
प्रयाप्ति हैं श्रीर एक पर्याप्त । स्ट्म-एकेन्द्रियको छोड़कर श्रन्य छुह
प्रकारके अपर्याप्त जीवस्थानोंमें सासादनसम्यक्त्व इसिलिये माना
जाता है कि जब कोई श्रीपशमिकसम्यक्त्ववाला जीव, उस सम्यक्त्वको छोड़ता हुआ वादर-एकेन्ट्रिय, डीन्ट्रिय, त्रीन्ट्रिय, चतुरिन्द्रिय,
श्रसंजि-पञ्चेन्ट्रिय या लंजि-पञ्चेन्ट्रियमें जन्म श्रहण करता है, तब
उसको अपर्याप्त-श्रवस्थामें सासादनसम्यक्त्व पाया जाता है; परन्तु
कोई जीव श्रीपशमिकसम्यक्त्वको वमन करता हुआ स्ट्म-एकेन्द्रियमें पैदा नहीं होता, इसिलिये उसमें श्रपर्याप्त-श्रवस्थामें सासादनसम्यक्त्वका संभव नहीं है। संज्ञि-पञ्चेन्द्रियके सिवाय कोई भी
जीव, पर्याप्त-श्रवस्थामें सासादनसम्यक्त्वी नहीं होता; क्योंकि इस
श्रवस्थामें श्रीपशमिकसम्यक्त्व पानेवाले संज्ञी ही होते हैं, दूसरे
नहीं ॥ १ = ॥



# (२)-मार्गणाओं में गुणस्थान।

[ वॉच गायाऑसे । ]

पण तिरिचड सुरनरए, नरसंनिपणिदिभव्वतसि सव्वे। इगविगळभूद्गवणे, दु दु एगं गइतसत्रभव्वे॥ १६॥

पञ्च तिराधि चत्वारि सुरनरके, नरसिंजपञ्चेन्द्रियभन्यत्रस सर्वाणि । एकविकलभूदकवने दे दे एक गतित्रसामन्ये ॥ १९॥

श्रर्थ—तिर्यञ्चगतिमें पाँच गुणस्थान हैं। देव तथा नरकगतिमें चार गुणस्थान हैं। मनुष्यगति, संघी, पञ्चेन्द्रियजाति, भव्य श्रौर श्रसकाय, इन पाँच मार्गणाश्रोंमें सब गुणसान हैं। एकेन्द्रिय, विक-लेन्द्रिय, पृथ्वीकाय, जलकाय श्रौर चनस्पतिकायमें पहला श्रौर दूसरा, ये दो गुणस्थान हैं। गतित्रस (तेजःकाय श्रौर वायुकाय) श्रौर श्रमव्यमें एक (पहला) ही गुणस्थान है॥ १६॥

भावार्थ—तिर्यञ्चगितमें पहले पाँच गुणस्थान हैं; क्योंकि उसमें जाति-सभावसे सर्वविरतिका संभव नहीं होता और सर्वविरतिके सिवाय छुठे आदि गुणस्थानींका संभव नहीं है।

देवगति और नरकगितमें पहले चार गुणस्थान माने जानेका सववयह है कि देव या नारक, खभावसे ही वरितरहित होते हैं और बिरितके विना अन्य गुणस्थानोंका संभव नहीं है।

मनुप्यगति श्रादि उपर्युक्त पाँच मार्गणाश्रोमें हर प्रकारके परि-सामोंके संभव होनेके कारण सव गुणस्थान पाये जाते हैं।

पकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पृथ्वीकाय, जलकाय और वनस्पति-कायमें दो गुणस्थान कहे हैं। इनमेंसे दूसरा गुणस्थान अपर्याप्त-अवसामें ही होता है। एकेन्द्रिय आदिकी आयुका बन्घ हो जानेके बाद जब किसीको श्रीपशमिकसम्यक्त्व प्राप्त होता है, तब वह उसे त्याग करता हुआ सासादनसम्यक्त्वसहित एकेन्द्रिय आदिमें जन्म श्रहण करता है। उस समय अपर्याप्त-श्रवस्थामें कुछ काल तक दूसरा गुण्स्थान पाया जाता है। पहला गुण्स्थान तो एके-न्द्रिय आदिकेलिये सामान्य हैं: क्योंकि वे सब श्रनाभोग (श्रज्ञान-) के कारण तस्त्र-श्रद्धा-हीन होनेसे मिथ्यात्वी होते हैं। जो श्रपर्याप्त एकेन्द्रिय आदि, दूसरे गुण्स्थानके श्रधिकारी कहे गये हैं, वे करण्-श्रपर्याप्त हैं, लिश्य-श्रपर्याप्त नहीं, क्योंकि लिश्य-श्रपर्याप्त तो सभी जीव, मिथ्यात्वी ही होते हैं।

तेज काय श्रीर वायुकाय, जो गतित्रस या लिधत्रस कहे जाते हैं, उनमें न नो श्रीपश्मिकसम्यक्त्य प्राप्त होता है श्रीर न श्रीपश-मिकसम्यक्त्यको चमन करनेवाला जीव ही उनमें जनम प्रहण करता

है: इनीसे उनमें पहला ही गुणस्थान कहा गया है।

श्रभव्योमें सिर्फ प्रथम गुणस्थान, इस कारण माना जाता है कि वे स्वभावसे ही सम्यक्त्व-लाम नहीं कर सकते श्रीर सम्यक्त्व प्राप्त किये विना दूसरे श्रादि गुणस्थान श्रसम्भव हैं ॥ १६ ॥

वेयातिकसाय नव दस, लोभें चड श्रजय हु ति श्रनाणितगे। यारस श्रचक्खु चक्खुसु, पढमा श्रहखाइ चरम चड ॥२०॥

वेदांत्रकपाये नव दश, होमे चत्वार्ययते हे त्रीण्यशानिश्रके । द्वादशाचलुश्रसुपो:, प्रथमानि यथाख्याते चरमाणि चत्वाार ॥ २० ॥

शर्थ-तीन वेद तथा तीन कपाय (संज्वलन-क्रोध, मान और माया-) में पहले नी गुण्स्यान पाये जाते हैं। लोभमें (संज्वलन-लोभ-) में दस गुण्स्यान होते हैं। अयत (अविरति-) में चार गुण्-स्थान हैं। तीन अज्ञान (मति-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान और विभद्गज्ञान-) में पहले दो या तीन, गुण्स्थान माने जाते हैं। अचकुर्दर्शन और चचु- र्द्शनमें पहले वारह गुण्लान होते हैं। यथाख्यातचारित्रमें अन्तिम चार गुण्लान हैं॥ २०॥

भावार्थ—तीन वेद श्रीर तीन संज्यलन-कपायमें नौ गुण्सान कहे गये हैं, सो उद्यक्ती श्रपेत्तासे समम्भना चाहिये, क्यों कि उनकी सत्ता ग्यारहवं गुण्सान पर्यन्त पाई जा सकती है। नववें गुण्सानके श्रन्तिम समय तकमें तीन वेद श्रीर तीन सञ्ज्वलनकपाय या तो त्रीण हो जाते हैं या उपशान्त, इस कारण श्रागेके गुण्सानों ने उनका उद्य नहीं रहता।

सञ्ज्वलनलोभमें दस गुण्लान उदयकी श्रपेक्तासे ही समभने वाहिये; क्योंकि सत्ता तो उसकी ग्यारहवें गुण्लान तक पाई जा सकती है।

श्रविरतिमें पहलेचार गुण्लान इसिलये कहे हुए हैं कि पाँचर्नेसे लेकर श्रामेके सन गुण्लान विरतिरूप है।

श्रज्ञान-त्रिक्रमें गुण्खानोंकी सख्याके विषयमें दो मर्त हैं। पहला उसमें दो गुण्यान मानता है श्रौर दूसरा तीन गुण्खान। ये दोनों मत कार्मग्रन्थिक हैं।

(१) दो गुण्णान माननेवाले आचार्यका श्रिमप्राय यह है कि तीसरे गुण्यानके समय शुद्ध सम्यक्त्व न होनेके कारण पूर्ण यथार्थ ज्ञान भले ही न हो, पर उस गुण्यानमें मिश्र-दृष्टि होनेसे यथार्थ ज्ञानकी थोड़ी-बहुत मार्षा रहती ही है। क्योंकि सिश्र-

१---इनमेंसे पहला मत ही गोम्मटसार-नीवकाएटकी ६८६ वीं गाथामें उल्लिखित है।

२—"मिथ्यात्वाधिकस्य मिश्रदृष्टेरज्ञानवाहुल्यं सम्यक्तवाधिकस्य पुनः सम्यक्तानबाहुल्यमिति।"

अर्थात् "मिथ्यात्व अधिक होनेपर मिश्र-दृष्टिमें अञ्चानको बहुलता इसीर सम्यक्त अधिक होनेपर मानको बहुलता होती है ।"

दृष्टिके समय मिथ्यात्वका उद्य जव अधिक प्रमाण्में रहता है, तब तो अज्ञानका अंश अधिक और क्षानका अंश कम होता है। पर जब मिथ्यात्वका उद्य मन्द् और सम्यक्त्व-पुरुलका उद्य नीव रहता है, तथ जानकी मात्रा ज्यावा और अक्षानकी मात्रा कम होती है। चाहे मिश्र-दृष्टिकी कैसी भी अवस्था हो, पर उसमें न्यून-श्रधिक प्रमाण्में झानकी मात्राका संभव होनेके कारण उस समयके ज्ञानको भज्ञान न मानकर झान ही मानना उचित है। इसलिये श्रक्षान-त्रिकमें दो ही गुण्स्थान मानने चाहिये।

(२) तीन गुण्लान माननेवाले आचार्यका आशय यह है कि यद्यपि तीसरे गुण्लानके समय अकानको क्षान-मिश्रित कहां है तथापि मिश्र जानको क्षान मानना उचित नहीं- उसे अक्षान ही कहना चाहियं। क्यांकि गुद्ध सम्यक्त्व हुए विना चाहे कैसा भी जान हो, पर वह है अजान। यदि सम्यक्त्वके अंशके कारण तीसरे गुण्लानमें कानको अजान न मान कर कान ही मान लिया जाय तो दूसरे गुण्लानमें भी सम्यक्त्वका अंश होनेके कारण जानको अजान न मानकर कान ही माननो श्रान न मानकर कान ही माननो श्रान न मानकर कान ही माननो एड़ेगा, जो कि इप्र नहीं है। इप्र न होनेका सवय यही है कि अक्षान-श्रिकमें दो गुण्लान माननेवाले भी, दूसरे गुण्लानमें मित आदिको अजान मानते हैं। सिद्धान्तवादीके सिवाय किसी भी कामंत्रन्थिक विद्धानको दूसरे गुण्लानमें मित आदिको कानमाननाइप्र नहीं है। इस कारण सासादनकी तरह मिश्रगुण्लानमें मी प्रति आदिको अज्ञान मानकर अक्षान-श्रिकमें तीन गुण्लान मानना गुक्त है।

अचर्तुर्दर्शन तथा चसुर्दर्शनमें बारह गुण्यान इस अभिपायसे

१---"मिरसंमि वा मिरसा" इत्यादि । भर्षात् "मिभगुणस्थानमें श्रहान, बान-त्रिक्षित है।"

माने जाते हैं कि उक्त दोनों दर्शन ज्ञायोपशिमक हैं, इससे ज्ञायिक-दर्शनके समय अर्थात् तेरहवें और चौदहवें गुणसानमें उनका अभाव हो जाता है, क्योंकि ज्ञायिक और ज्ञायोपशिमक ज्ञान-दर्शनका साहचर्य नहीं रहता।

यथाख्यातचारित्रमें ग्रन्तिम त्रार गुण्खान माने जानेका श्रभि-प्राय यह है कि यथाख्यातचारित्र, मोहनीयकर्मका उदय कक जाने-पर प्राप्त होता है और मोहनीयकर्मका उदयाभाव ग्यारहर्वेसे चौह-हर्वे तक चार गुण्छानोंमें रहता है ॥ २०॥

मणनाणि सग जयाई, समइयक्षेय चंड दुन्नि परिहारे। केवलदुगि दो चरमा, जयाइ नव महसुत्रोहिंदुगे॥२१॥

मनोज्ञाने सत यतादीनि, सामायिकच्छेदे चत्विरि हे परिहारे। केवलिहिके हे चरमेऽयतादीनि नव मतिश्रुताविधिहिके॥ २१॥

श्रर्थ—मनःपर्यायज्ञानमें प्रमत्तसंयत श्रादि सात गुण्सानः सामायिक तथा छेदोपस्थापनीय-संयममें प्रमत्तसंयत श्रादि चार गुणस्थान, परिहारिवशुद्धसंयममें प्रमत्तसंयत श्रादि हो गुणस्थानः केवल-द्विकमें श्रन्तिम दो गुणस्थान, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान श्रोर श्रवधि-द्विक, इन चार मार्गणाश्रोमें श्रविरतसम्यग्दिष्ट श्रादि नौ गुण-स्थान हैं॥ २१॥

भावार्थ — मनः पर्यायक्षानवाले, छुठे श्रादि सात गुण्सानीं में वर्तमान पाये जाते हैं। इस ज्ञानकी प्राप्तिके समय सातवाँ और प्राप्तिके बाद श्रन्य गुण्सान होते हैं।

सामायिक श्रीर छेदोपस्थापनीय, ये दो संयम, छठे श्रादि चार गुणस्थानोंमें माने जाते हैं; क्योंकि वीतराग-भाव होनेके कारण ऊपरके गुणस्थानोंमें इन सराग-संयमोंका संभव नहीं है। परिहारविशुद्धसंयममें रहकर श्रेणि नहीं की जा सकती; इस-लिये उसमें छठा भीर सातवाँ, ये दो ही गुण्छान समक्षने चाहिये।

केवलबान और केवलद्र्शन दोनों चायिक हैं। चायिक-बान और चायिक-दर्शन, तेरहवें और चौटहवें गुण्छानमें होते हैं, इसीसे केवल-द्विकमें उक्त दो गुण्छान माने जाते हैं।

मतिनान, श्रुतनान श्रौर श्रवधि-द्विकवाले, चौथेसे लेकर वारहर्ने तक नौ गुण्यानमें वर्तमान होते हैं, क्योंकि सम्यक्त प्राप्त होनेके पहले श्रयांत् पहले तीन गुण्यानोंमें मित श्रादि श्रशानक्ष ही हैं श्रीर श्रन्तिम दो गुण्स्थानमें ज्ञायिक-उपयोग होनेसे इनका श्रमाव ही हो जाता है।

इस जगह श्रवधिदर्शनेमें नव गुण्स्थान कहे हुए हैं, सो कार्म-श्रन्थिक मतके श्रमुसार। कार्मश्रन्थिक विद्वान् पहले तीन गुण्स्थानोंमें अवधिदर्शन नहीं मानते। वे कहते हैं कि विभक्षक्षानसे श्रवधिदर्शनकी मिन्नता न माननी चाहिये। परन्तु सिद्धान्तके मतानुसार उसमें और भी तीन गुण्स्थान गिनने चाहिये। सिद्धान्ती, विभक्षक्षानसे अवधिदर्शनको जुदा मानकर पहले तीन गुण्स्थानोंमें भी श्रवधि-इशीन मानते हैं॥ २१॥

भड उचसमि चड वेयगि, खहए इक्कार मिच्छतिगि देसे। सुहुमे य सठाणं तेर,-स जोग आहार सुकाए॥ २२॥

अष्टीपद्यमे चत्वारि वेदं के, श्वायिक एकारचा मिथ्यात्रिके देशे । सूरमे च स्वस्थानं त्रयोदश योगे आहारे श्वन्त्रायाम् ॥ २९ ॥

श्रर्थ—उपशमसम्यक्त्वमें चौथा श्रादि श्राठ, वेदक ( सायोपश-मिक-) सम्यक्त्वमें चौथा श्रादि चार श्रोर सायिकसम्यक्त्वमें चौथा

१---देखिये, परिशिष्ट 'ह ।'

आदि ग्यारह गुण्स्थान हैं। मिथ्यात्व-त्रिक (मिथ्यादिए, साखादन और मिश्रदृष्टि-) में, देशविरितमें तथा सूदमसम्परायचरित्रमें ख-ख खान (त्रपना अपना एक ही गुण्यान) है। योग, आहारक और शुक्कलेश्यामार्गणामें पहले तेरह गुण्यान हैं॥ २२॥

भावार्थ—उपशमसम्यक्त्वमें आठ गुण्छान माने हैं। इनमेंसे चौथा आदि चार गुण्छान, प्रन्थि-भेद-जन्य प्रथम सम्यक्त्व पाते समय और आठवाँ आदि चार गुण्छान, उपशमश्रेणि करते समय होते हैं।

वेदकसम्यक्तव तभी होता है, जब कि सम्यक्तवमोहनीयका उदय हो। सम्यक्तवमोहनीयका उदय, श्रेणिका आरम्भ न होने तक (सातवें गुण्यान तक) रहता है। इसी कारण वेदकसम्यक्तवमें चौथेसे लेकर चार ही गुण्यान समक्षते चाहिये।

चौथे और पाँचवें आदि गुण्यानमें ज्ञायिकसम्यक्त्व प्राप्त होता है, जो सदाकेलिये रहता है, इसीसे उसमें चौथा आदि ग्यारह गुण्यान कहे गये हैं।

पहला ही गुण्णान मिथ्यात्वरूप, दूसरा ही साखादन-भावरूप, तीसरा ही मिश्र-दृष्टिरूप पाँचवाँ ही देशविरतिरूप और दसमाँ ही सूदमसम्परायचारित्ररूप है। इसीसे मिथ्यात्व-त्रिक, देशविरति और सूदमसम्परायमें एक-एक गुण्णान कहा गया है।

तीन प्रकारका योग, त्राहारक और शुक्क लेश्या, इन छह मार्गणाओं-में तेरह गुण्लान होते हैं; क्योंकि चौदहवें गुण्लानके समय न तो किसी प्रकारका योग रहता है, न किसी तरहका आहार प्रहण किया जाता है और न लेश्याका ही सम्भव है।

योगमें तेरह गुण्यानींका कथन मनोयोग आदि सामान्य योगीं-

१-देखिये, परिशिष्ट 'ढ।'

की अपेतासे किया गया है। सत्यमनोयोग आदि विशेष योगोंकी अपेतासे गुणस्थान इस प्रकार हैं:—

- (क) सत्यमन, श्रसत्यामृपामन, सत्यवचन, श्रसत्यामृपावचन श्रीर श्रीदारिक, इन पाँच योगोंमें तेरह गुण्लान हैं।
- (ख) श्रासत्यमन, मिश्रमन, श्रासत्यवचन, श्रीर मिश्रवचन, इन चारमें पहले बारह गुण्लान हैं।
- (ग) श्रोदारिकमिश्र तथा कार्मणकाययोगमें पहला, दूसरा, चौथा श्रोर तेरहवाँ, ये चार गुणस्थान हैं।
- (घ) वैक्रियकाययोगमें पहले सात और वैक्रियमिश्रकाययोगमें पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवाँ और छुठा, ये पाँच गुण्छान हैं।
- (च) श्राहारककाययोगमें छठा श्रीर सातवाँ, ये दो श्रीर श्राहा कि भिश्रकाययोगमें केवल छठा गुण्लान है ॥ २२ ॥

श्रस्सन्निसु पढमदुगं, पढमाति हेसासु छच दुसु सत्त । पढमंतिमदुगत्रजया, श्रणहारे मग्गणासु गुणा ॥२३॥

अर्थक्षिपु प्रथमहिकं, प्रथमित्रेलेश्यासु पट्च द्रयोखित । प्रथमान्तिमद्रिकायतान्यनाहारे मार्गणासु गुणाः ॥ २३ ॥

अर्थ—असंक्रिओं में पहले दो गुण्खान पाये जाते हैं। कृष्ण, नील और कापोत, इन तीन लेश्याओं में पहले छह गुण्खान और तेजः और पद्म, इन दो लेश्याओं में पहले सात गुण्स्थान हैं। श्रना-हारकमार्गणामें पहले दो, अन्तिम दो और श्रविरतसम्यग्दिष्ट, ये पाँच गुण्खान हैं। इस प्रकार मार्गणाओं में गुण्खानका वर्णन हुआ। २३॥

भावार्थ-असंबीमें दो गुणस्थान कहे हुए हैं। पहला गुण-स्थान सब प्रकारके असंबियोंको होता है और दूसरा कुछ असंबि-ऑको। ऐसे असंबी, करण-अपर्याप्त एकेन्द्रिय आदि ही हैं; क्योंकि लिध-अपर्याप्त एकेन्द्रिय श्रादिमें कोई जीव सास्वादन-भावसहित श्राकार जन्म श्रहण नहीं करता।

कृप्ण, नील श्रीर कापोत, इन तीन लेश्याश्रोमें छह गुण्स्थान माने जाते हैं। इनमेंसे पहले चार गुण्स्थान पेसे हैं कि जिनकी प्राप्तिके समय श्रीर प्राप्तिके वाद भी उक्त तीन लेश्याएँ होती हैं। परन्तु पाँचवाँ श्रीर छठा, ये दो गुण्स्थान पेसे नहीं हैं। ये दो गुण्स्थान सम्यक्त्व-मूलक विरतिक्षप हैं, इसलिये इनकी प्राप्ति तेजः श्रादि श्रुभ लेश्या-श्रोंके समय होती है; कृष्ण श्रादि श्रश्रभ लेश्याश्रोंके समय नहीं। तो भी प्राप्ति हो जानेके बाद परिणाम-श्रुद्धि कुछ घट जानेपर इन दो गुण्स्थानोंमें श्रश्रभ लेश्याएँ भी श्रा जाती हैं।

कही-कहीं कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्याओं में पहले चार ही गुण्स्थान कहे गये हैं, सो प्राप्ति-कालकी अपेत्तासे अर्थात् उक्त तीन लेश्याओं के समय पहले चार गुण्स्थानों के सिवाय अन्य कोई गुण्स्थान प्राप्त नहीं किया जा सकता।

तेजोलेश्या और पद्मलेश्यामें पहले सात गुणस्थान माने हुए हैं, सो प्रतिपद्यमान और पूर्वप्रतिपन्न, दोनोंकी अपेद्मासे अर्थात् सात गुणस्थानोंको पानेके समय और पानेके बाद भी उक्त दो लेश्याएँ रहती हैं।

र--यही वात श्रीमद्रवाहुस्वामीने कही है --

<sup>&</sup>quot;सम्मत्तसुयं सन्ना,-सु छहइ सुद्धासु तीसु य चरित्त । पुन्वपहिवन्नओ पुण, अन्नयरीए च लेसाए॥८२२॥"

<sup>—</sup>मावश्वक-नियुंक्ति, १० २३८

भर्थात् "मन्यक्तवकी प्राप्ति मव लेश्याओं में होती है, चारित्रकी प्राप्ति पिछली तीन शुद्ध लेश्याओं में ही होती है। परन्तु चारित्र प्राप्त होनेके बाद छहमेंसे कोई लेश्या भा सकती है।"

२—इमकेलिये देखिये, पश्चमग्रह, द्वार १, गा० २० तथा बन्धस्वामित्व, गा० २४ झीर नीवकारड गा० ५२१।

अनाहारकमार्गणामें पहला, दूसरा, चौथा, तेरहवॉ श्रीर चौदहवाँ, ये पाँच गुणस्थान कहे हुए हैं। इनमेंसे पहले तीन गुणस्थान विग्रहगति-कालीन श्रनाहारक-श्रवस्थाकी अपेतासे, तेरहवाँ गुणस्थान केवलिसमुद्घानके तीसरे, चौथे और पाँचवें समयमें होनेवाली श्रनाहारक-श्रवस्थाकी अपेत्तासे। श्रीर चौद्-हवाँ गुणस्थान योग-निरोध-जन्य श्रनाहारक-श्रवस्थाकी अपेत्तासे समक्षना चाहिये।

कहीं-कहीं यह लिखा हुआ मिलता है कि तीसरे, वारहवें और तेरहवें, इन तीन गुणस्थानों में मरण नहीं होता, शेप ग्यारह गुण-स्थानों उसका संभव है। इसलिये इस जगह यह शहा होती है कि जब उक्त शेप ग्यारह गुणस्थानों मरणका संभव है, तब विश्रहगितमें पहला, दूसरा और चौथा, ये तीन ही गुणस्थान क्यों माने जाते हैं?

इसका समाधान यह है कि मरणके समय उक्त ग्यारह गुण-स्यानों के पाये जानेका कथन है, सो व्यावहारिक मरणको लेकर (वर्तमान भावका श्रन्तिम समय, जिसमें जीव मरणोन्मुख हो जाता है, उसको लेकर), निश्चय मरणको लेकर नहीं। परभवकी श्रायुका भाषमिक उदय, निश्चय मरण है। उस समय जीव विरति-रहित होता है। विरतिका सम्यन्य वर्तमान भवके श्रन्तिम समय तक ही है। इसलिये निश्चय मरण-कालमें श्रर्थात् विग्रहगतिमें पहले, दूसरे श्रीर चौथे गुणस्थानको छोड़कर विरतिवाले पाँचवें भादि श्राठ गुण-स्थानोंका संभव ही नहीं है॥ २३॥

### (३)-मार्गणाओं में योग ।

[ छह गायाओंस । ]

# संवेयरमीसञ्चस,-श्रमोसमण्वइविज्ञिवाहारा । जरलं मीसा कम्मण्, इय जोगा कम्ममण्हारे ॥२४॥

सत्येतरिमभासत्यमृत्रमनोवचोधैकुर्विकाहारकाणि । औदारिक मिभाणि कार्मणमिति योगाः कार्मणमनाहारे ॥ २४ ॥

श्रथ-सत्य, असत्य, मिश्र (सत्यासत्य) और असत्यामृप, ये चार भेद मनोयोगके हैं। वचनयोग भी उक्त चार प्रकारका ही है। वैक्रिय, आहारक और औदारिक, ये तोन शुद्ध तथा ये ही तीन मिश्र और कार्मण, इस तरह सात भेद काययोगके हैं। सब मिला-कर पन्द्रह योग हुए।

अनाहारक-अवस्थामें कार्मणकाययोग ही होता है॥ २४॥

#### मनायोगके भदोंका स्वरूप:-

- भावार्थ—(१) जिस मनोयोगद्वारा वस्तुका यथार्थ स्वरूप विचारा जाय, जैसेः—जीव द्रव्यार्थिकनयसे नित्य और पर्याया-र्थिकनयसे श्रनित्य है, इत्यादि, वह 'सत्यमनोयोग' है।
- (२) जिस मनोयोगसे वस्तुके स्वरूपका विपरीत चिन्तन हो; जैसे:—जीव एक ही है या नित्य ही है, इत्यावि, वह 'श्रसत्यम-नोयोग' है।
- (३) किसी अंशमें यथार्थ और किसी अंशमें अयथार्थ, ऐसा मिश्रित चिन्तन, जिस मनोयोगकेद्वारा हो, वह 'मिश्रमनोयोग' है। जैसे:—किसी व्यक्तिमें गुण-दोष दोनोंके होते हुए भी उसे सिर्फ

होषो समभना। इसमें एक अंश मिथ्या है, क्योंकि दोपकी तरह गुण भी दोपरूपसे ख़याल किये जाते हैं।

(४) जिस मनोयोगकेद्वारा की जानेवाली कल्पना विधि-निषेध-ग्रन्य हो,—जो कल्पना, न तो किसी वस्तुका स्थापन ही करती हो और न उत्थापन, वह 'मसत्यामृपामनोयोग' है। जैसे:—हे देवदस ! हे इन्द्रदत्त! इत्यादि। इस कल्पनाका अभिप्राय अन्य कार्यमें व्यय-म्यक्तिको सम्योधित करना मात्र है, किसी तस्त्रके स्थापन-उत्था-पनका नहीं।

उक्त चार भेट, व्यवहारनयकी अपेक्स हैं; क्योंकि निश्चय-दृष्टिसे सबका समावेश सत्य और असल, इन दो भेदोंमें ही हो जाता है। अर्थात् जिस मनोयोगमें छुल-कपटकी बुद्धि नहीं है, बाहे मिश्र हो या असत्यामृष, उसे 'सत्यमनोयोग' ही समसना बाहिये। इसके विषरीत जिस मनोयोगमें छुल-कपटका अश है, वह 'मसत्यमनोयोग' ही हैं।

#### वचनयोगके भेदोंका स्वरूपः—

(१) जिस 'वचनयोग'केद्वारा वस्तुका यथार्थ स्वरूप स्थापित किया जाय- जैसे.—यह कहना कि जीव सद्रूप भी है श्रीर असद्रूप भी, यह 'सत्यवचनयोग' है।

(२) किसी वस्तुको अयथार्थक्रपसे सिद्ध करनेवाला धचन-योग, 'असत्यवचनयोग' है, जैसे - यह कहना कि आत्मा कोई चीज़

नहीं है या पुराय-पाप कुछ भी नहीं है।

(३) अनेकरूप चस्तुको एकरूप ही प्रतिपादन करनेवाला वचनयोग 'मिश्रवचनयोग' है। जैसे:—आम, नीम आदि अनेक प्रकारके बुलोंके बनको आमका ही घन कहना, इत्यादि।

(४) जो 'वचनयोग' किसी वस्तुके स्थापन-उत्थापनकेलिये

प्रवृत्त नहीं होता, वह 'श्रसत्यामृपवचनयोग' है, जैसे:—िकसीका ध्यान श्रपनी श्रोर खींचनेकेलिये फहना कि हे भोजदत्त! हे मित्रसेन! इत्यादि पद सम्बोधनमात्र हैं, स्थापन-उत्थापन नहीं। वचनयोगके भी मनोयोगकी तरह, तत्त्व-दृष्टिसे सत्य श्रौर श्रसत्य, ये दो ही भेद समभने चाहिये।

#### काययोगके भेदोंका स्वरूपः—

- (१) सिर्फ वैकियशरीर केद्वारा वीर्य-शक्तिका जो व्यापार होता है, वह 'वैकियकाययोग'। यह योग, देवों तथा नारकोंको पर्याप्त-अवस्थामें सदा ही होता है। श्रीर मनुष्यों तथा तिर्यञ्चोंको वैकियलिधके वलसे वैकियशरीर धारण कर लेनेपर ही होता है। 'वैकियशरीर' उस शरीर को कहते हैं, जो कभी एक रूप श्रीर कभी अनेक रूप होता है, तथा कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी श्राकाश-गामी, कभी भूमि-गामी, कभी दश्य श्रीर कभी श्रदश्य होता है। पेसा वैकियशरीर, देवों तथा नारकोंको जन्म-समयसे ही प्राप्त होता है; इसलिये वह 'श्रीप गतिक' कहलाता है। मनुष्यों तथा तिर्यञ्चोंका वैकियशरीर 'लिड्यप्रत्यय' कहलाता है, क्योंकि उन्हें ऐसा शरीर, लिड्यके निमित्तसे प्राप्त होता है, जन्मसे नहीं।
- (२) वैकिय और कार्मण तथा वैकिय और औदारिक, इन दो-दो शरीरोंके डारा होने वाला वीर्य-शक्तिका ज्यापार, 'वैकियिमश्रकाय-योग' है। पहले प्रकारका वैकियिमश्रकाययोग, देवों तथा नारकों को उत्पत्तिके दूसरे समयसे लेकर अपर्याप्त-अवस्था तक रहता है। दूसरे प्रकारका वैकियिमश्रकाययोग, मनुष्यों और तिर्वश्रों में तभी पाया जाता है, जब कि वे लिधके सहारेसे वैकियशरीरका आरम्भ श्रीर परित्याग करते हैं।
- (३) सिर्फ आहारकशरोरकी सहायतासे होनेवाला वीर्य-शकि-का व्यापार, 'म्राहारककाययोग' है।

- (४) 'ब्राहारक मिश्रकाययोग' दीय-शक्तिका यह व्यापार है, जो ब्राहारक भौर औटारिक, इन दो शरीरें केट्टारा होता है। आहारक-शरीर धारण करनेके समय, ब्राहारकशरीर और उसका ब्रारम्भ-परित्याग करनेके समय, ब्राहारकमिश्रकाययोग होना है। चतुर्दश-पूर्वधर सुनि, संशय दूर करने, किसी मूच्म विषयको जानने श्रथवा समृद्धि देखनेके निमित्त, दूसरे सेबमें तीर्थदुरके पास जानेकेलिये विशिष्ट-लब्धिकेट्टारा ब्राहारकशरीर बनाते हैं।
- (५) श्रौदारिककाययोग, वीर्य-शक्तिका वह व्यापार है, जो सिर्फ श्रौदारिकश्ररीरसे होता है। यह योग, सब श्रौदारिकश्ररीरी जीवोंको पर्याप्त-द्शामं होता है। जिस श्ररीरको तीर्यद्गर श्राटि महान् पुरुप धारण करते हें, जिससे मोन श्राप्त दिया जा सकता है, जिसके वननेमें भिंडीके समान थोड़े पुद्रलोंकी श्रावश्यकता होती है श्रीर जो मांस-हृशी श्रौर नस श्रादि श्रवयवांसे धना होता है, वही शरीर, 'श्रोटारिक' कहलाता है।
- (६),वीर्य-शक्तिका जो ज्यापार, श्रीवारिक श्रीर कार्मण इन दोनों गरीरोंकी सहायताने होना है, वह 'श्रीवारिकमिश्रवाययोग' है। यह योग, उत्पत्तिके दुसरे समयसे लेकर श्रपयाप्त-श्रवम्या पर्यन्त सब श्रीदारिकश्ररीरी जीवोंको होना है।
- (७) सिर्फ कार्मण्यारीरकी महतसे वीर्य-शक्तिकी जो प्रवृत्ति होती है, यह 'कार्मण्काययोग' है। यह योग, विप्रहगतिमें तथा उत्पत्तिके प्रथम समयमें सय जीवोंको होता है। श्रीर केवलिसमुद्धा- तके तीसरे, चौथे श्रीर पाँचवें समयमे केवलीको होता है। 'कार्मण्यारीर' यह है, जा कमे-पुद्रलोंसे यना होता है श्रीर श्रात्माके प्रदेशोंमें इस तरह मिला रहता है, जिन तरह दूधमें पानी। सव शरीरोंकी जड, कार्मण्यारीर ही है श्रर्थात् जब इस शरीरका समृत नाग्र होता है, तभी संसारका उच्छेद हो जाता है। जीव, नये जनमको

श्रहण करनेकेलिये जब एक खानसे दूसरे खानको जाता है, तब वह इसी शरीरसे वेष्टित रहता है। यह शरीर इतना स्दम है कि वह कपवाला होनेपर भी नेत्र श्रादि इन्द्रियोंका विषय यन नहीं सकता। इसी शरीरको दूसरे दार्शनिक प्रन्थोंमें 'स्दमशरीर' या 'लिइशरीर' कही है।

यद्यपि तैजस नामका एक श्रौर भी शरीर माना गया है, जो कि खाये हुए श्राहारको पचाता है श्रौर विशिष्ट लिध-धारी तपस्वी, जिसकी सहायतासे तेजोलेश्याका प्रयोग करते है। इसलिये यह श्रद्धा हो सकती है कि कार्मणकाययोगके समान तैजसकाययोग भी मानना श्रावश्यक है।

इस शक्काका समाधान यह है कि तैजसशरीर श्रौर कार्मणशरीर-का सदा साहचर्य रहता है। श्रर्थात् श्रौदारिक श्रादि श्रन्य शरीर, कभी कभी कार्मणशरीरको छोड भी देते हैं, पर तैजसशरीर उसे कभी नहीं छोडता। इसलिये चीर्य-शक्तिका जो ज्यापार, कार्मण-शरीरकेद्वारा होता है, वही नियमसे तैजसशरीरकेद्वारा भी होता रहता है। श्रतः कार्मणकाययोगमें ही तैजसकाययोगका समावेश हो जाता है, इसलिये उसको जुदा नहीं गिना है।

### श्राठ मार्गणाश्रोंमें योगका विचार:—

कपर जिन पन्द्रह योगोंका विचार किया गया है, उनमेंसे कार्म-गुकाययोग ही ऐसा है, जो अनाहारक-अवस्थामें पाया जाता है। श्रेष चौद्ह योग, आहारक-अवस्थामें ही होते हैं। यह नियम नहीं है कि अनाहारक-अवस्थामें कार्मणकाययोग होता ही है; क्योंकि चौद्हवें गुणस्थानमें अनाहारक-अवस्था होनेपर भी किसी तरहका

१—"उक्तस्य सूक्सशरीरस्य स्वरूपमाह—"सप्तदशैनं लिङ्गम्।" —सांस्यदशैन-भ०३, सू० १ ।

योग नहीं होता। यह भी नियम नहीं है कि कार्मणकाययोगके समय, अनाहारक-अवस्था अवश्य होती है; क्योंकि उत्पत्ति-क्लमें कार्मण-काययोग होनेपर भी जीव, अनाहारक नहीं होता, यिक वह, उसी योगकेद्वारा आहार लेता है। परन्तु यह तो नियम ही है कि जब जीवकी अनाहारक-अवस्था होती है, तय कार्मणकाययोगके सिवाय अन्य योग होता ही नहीं। इसीसे अनाहारक-मार्गणमें एक मात्र कार्मणकाययोग माना गया है ॥ २४॥

नरगह्पणिंदितसतणु,-अचक्खुनरनपुकसायसंमदुगे । संनिष्ठलेसाहारग,-भवमहसुआंहिद्दुगे सन्वे ॥२५॥

नरगतिपञ्चोन्द्रयत्रसतन्यचक्षुर्नरम्पुंतकत्रपायसम्यक्त्यदिके । संजिषह्लस्याहारकपन्यमितिश्रुताव चिहिके सर्वे ॥ २५ ॥

श्रर्थ—मनुष्यगित, पञ्चेन्द्रियजाति,त्रसकाय, काययोग, श्रचनु-देशेन, पुरुपनेद, नपुंसकवेद, चार कपाय, ज्ञायिक तथा ज्ञायोपश-मिक, ये दो सम्यक्त्व, संझी, छह लेश्यापॅ, श्राहारक, भव्य, मतिज्ञान श्रुतश्चान श्रीर श्रवधि-द्विक, इन छुज्योस मार्गणाश्चीमें सव —पन्द्रहों-योग होते हैं॥ २५॥

भावार्थ—उपर्युक्त छुन्त्रीस मार्गणात्रोंमें पन्द्रह योग इसिलये कहे गये हैं कि इन सब मार्गणात्रोंका सम्बन्ध मनुष्यपर्यायके साथ है और मनुष्यपर्यायमें सब योगोंका सम्भव है।

्यद्यपि कहीं-कहीं यह कथन मिलता है कि आहारकमार्गणामें कर्मणयोग नहीं होता, शेप चौदह योग होते हैं। किन्तु वह युक्ति-सक्त नहीं जान पड़ता; क्योंकि जन्मके प्रथम समयमें, कार्मण-बोगके सिवाय अन्य किसो योगका सम्भव नहीं है। इसलिये उस समय, कार्मणयोगके हारा ही आहारकत्व घटाया जा सकता है।

जन्मके मथम समयमें जो आहार किया जाता है,उसमें युहामाज

पुद्गल ही साधन होते हैं; इसिलये उस समय, कार्मण्काययोग मान-नेकी ज़रूरत नहीं है। ऐसी शङ्का करना व्यर्थ है। क्योंकि प्रथम समयमें, आहारकपसे प्रहण किये हुए पुद्गल उसी समय शरीर-रूपमें परिण्त होकर दूसरे समयमें आहार लेनेमें साधन वन सकते हैं, पर अपने प्रहण्में आप साधन नहीं वन सकते॥ २५॥

तिरिइत्थिश्रजयसासण्,-श्रनाण्डवसमश्रभव्वामच्छेसु। तेराहारहुगुण्या, ते उरलदुगुण सुरनरए॥ २६॥

तिर्यक्रूययतसासादनाज्ञानोपश्चमाभन्यामध्यात्वेषु । त्रथोदशाहारकदिकोनास्त औदारिकदिकोनाः सुरेनरके ॥ २६ ॥

श्रर्थ—तिर्यञ्चगति, स्त्रीवेद, श्रविरति, साखादन, तीन श्रवान, उपशमसम्यक्त्व, श्रमव्य श्रीर मिथ्यात्व, इन दस मार्गणाश्रीमें श्राहारक-द्विकके सिवाय तेरह योग होते हैं। देवगति श्रीर नरक-गतिमें उक्त तेरहमें से श्रीदारिक-द्विकके सिवाय श्रेप ग्यारह योग होते हैं॥ २६॥

मावार्थ—तिर्यञ्चगित श्रादि उपर्युक्त दस मार्गणाश्रोमें श्राहा-रक-द्विकके सिवाय शेप सव योग होते हैं। इनमेंसे स्त्रीवेद श्रीर उपश्मसम्यक्त्वको छोड़कर शेप श्राठ मार्गणाश्रोमें श्राहारकयोग न होनेका कारण सर्वविरितका श्रभाव ही है। स्त्रीवेदमें सर्वविरितका संभव होनेपर भी श्राहारकयोग न होनेका कारण स्त्रीजातिको दृष्टिवाद—जिसमें चौदह पूर्व हैं—पढ़नेका निषेध है। उपश्मस-म्यक्त्वमें सर्वविरितका संभव है तथापि उसमें श्राहारकयोग न माननेका कारण यह है कि उपश्मसम्यक्त्वो श्राहारकलिधका प्रयोग नहीं करते।

१—देखिये, परिशिष्ट 'त।'

तिर्यञ्चगतिमें तेरह योग कहे गये हैं। इनमेंसे चार मनोयोग, चार चचनयोग और एक औदारिककाययोग, इस तरहसे ये नौ योग पर्याप्त-श्चवस्थामें होते हैं। वैक्रियकाययोग और वैक्रियमिश्रकाययोग पर्याप्त-श्चवस्थामें होते हैं सही: पर सब तिर्यञ्चोंको नहीं; किन्तु वैक्रिय-लिधके यलसे वैक्रियशरीर बनानेवाले कुछ तिर्यञ्चोंको ही। कार्मण् श्चीर श्चीटारिकमिश्र, ये दो योग, तिर्यञ्चोंको श्चपर्याप्त-श्चवस्थामें ही होते हैं।

स्राविद्में तेरह योगांका संभव इस प्रकार है:—मनके चार, वचनके चार, टो वैक्रिय श्रौर एक श्रौदारिक, ये ग्यारह योग मनुष्य-तिर्यञ्च-स्रीको पर्याप्त-श्रवस्थामें, वैक्रियमिश्रकाययोग देव-स्त्रीको श्रपयाप्त-श्रवस्थामें, श्रौदारिकमिश्रकाययोग मनुष्य-तिर्यञ्च-स्त्रीको श्रपर्याप्त-श्रवस्थामें श्रीर कार्मणकाययोग पर्याप्त-मनुष्य-स्त्रीको केवलिसमुद्धात-श्रवस्थामें होता है।

श्रविरित, सम्यग्हिए, साखादन, तीन श्रक्षान, अभव्य और मिथ्यात्व, इन सात मार्गणाओं में चार मनके, चार घचनके, श्रोदा-रिक श्रोर चैकिय, ये यस योग पर्यात-श्रवस्था में होते हैं। कार्मण-काययोग विश्रहगतिमें तथा उत्पत्तिके प्रथम च्लमें होता है। श्रोदा-रिकमिश्र श्रोर चैकियमिश्र, ये दो योग श्रपर्यात-श्रवस्था में होते हैं।

१—मीवेदका मनलब इम जगह इत्यक्षीवेदमे हा है। वयोंकि उमीमें आहारकयोगका समाय घट मकता है। भावम्बीवेदमें तो भाहारकयोगका ममय है अर्थाद जो इज्यमे पुरुष होकर भावम्बीवेदका अनुभय करता है, वह भी आहारकयोगवाला होगा है। इसी तरह आगे उपयोगिकारमें जहाँ वेदमें बारह उपयोग करे हैं, वहाँ भी वेदका मतलब इज्यवेदमे ही है। ववोंकि हाथिक-अपयोग भाववेदरहिनको ही होने हैं, इमलिये भाववेदमें वारह उपयोग नहीं घट मकते। इममे उलदा, गुगग्यान-अधिकारमें वेदका मतलब भाववेदसे ही है, पर्योकि वेदमें नी गुणस्थान करे हुए ई, मो माववेदमें ही घट मकते ई, इज्यवेद नी चौदहवें गुणस्थान पर्यन्त रहता है।

उपश्रमसम्बद्धमें चार मनके, चार वचनके, श्रीदारिक श्रीर वैक्रिय, ये दस योग पर्याप्त-श्रवस्थामें पाये जाते हैं। कार्मण श्रीर वैक्रियमिश्र, ये दो योग अपर्याप्त-श्रवस्थामें देवोंकी श्रपेचासे समभने चाहिये, क्योंकि जिनका यह मत है कि उपशमश्रेणिसे गिरने-वाले जीव मरकर श्रनुत्तरविमानमें उपशमसम्यक्त्वसहित जन्म होते हैं, उनके मतसे अपर्याप्त देवोंमें उपशमसम्यक्तके समय उक्त दोनों योग पाये जाते हैं । उपशमसम्यक्त्वमें श्रीदारिकमिश्रयोग गिना है, सो सैद्धान्तिक मतके श्रनुसार, कार्मश्रन्थिक मतके श्रवुसार नहीं, क्योंकि कार्मश्रन्थिक मतसे पर्यात-श्रवस्थामें केवलीके सिवाय ग्रन्य किसीको वह योग नहीं होता। अपर्याप्त-श्रवस्थामें मनुष्य तथा तिर्यञ्चको होता है सही, पर उन्हें उस अवस्थामें किसी तरहका उपशमसम्यक्त्व नही होता । सैद्धान्तिक मतसे उपशम-सम्यक्त्वमें श्रीशरिकमिश्रयोग घर सकता है, व्योंकि सेद्रान्तिक विद्वाज् वैक्रियशरीरकी रचनाके समय वैक्रियमिश्रयोग न मानकर श्रौदारिकमिश्रयोगं मानते हे, इसलिये वह योग, श्रन्थि-भेद-जन्य उपशमसम्यक्त्ववाले वैक्रियलन्धि-संपन्न मनुष्यमें वैक्रियशरीरकी रचनाके समय पाया जा सकता है।

देवगित श्रौर नरकगितमें विरित न होनेसे दो श्राहारकयोगींका सम्भव नहीं है तथा श्रौदारिकश्ररीर न होनेसे दो श्रौदारिकयोगींका संभव नहीं है। इसिलये इन चार योगोंके सिवाय शेष ग्यारह योग उक्त दो गितयोंमें कहे गये हैं; सो यथासम्भव विचार लेना चाहिये॥ २६॥

१—यह मत स्वय अन्यकारने ही आगेकी ४६वीं गायामें इस अंशते निहिट किया है—

('विचव्वगाहार्गे उरस्रिस्सं''

#### कम्मुरलदुगं थावरि, ते सविज्ञव्विद्वग पंच इगि पवणे। छ श्रसंनि चरमवहजुय, ते विज्वदुग्ण चज विगक्ते॥२७॥

कार्मणीदारिकद्विकं स्थावरे, ते सवैक्रियद्विकाः पञ्चेकरिमन् पवने । पडसञ्ज्ञिन चरमवचोयुतास्ते वैक्रियद्विकोनाश्चत्वारो विकले ॥१७॥

श्रर्थ—स्थावरकायमें, कार्मण तथा श्रौदारिक-द्विक, ये तीन योग होते हैं। एकेन्द्रियजाति श्रौर वायुकायमें उक्त तीन तथा वैकिय-द्विक, ये कुल पाँच योग होते हैं। श्रसंक्षीमें उक्त पाँचश्रौर चरम वचनयोग (श्रसत्यास्पावचन) कुल छह योग होते हैं। विकलेन्द्रियमें उक्त छह-मेंसे वैकिय-द्विकको घटाकर शेष चार (कार्मण, श्रौदारिकमिश्र, श्रौदारिक श्रीर श्रसत्यासृषावचन) योग होते हैं॥ २०॥

भावार्थ—स्थावरकायमें तीन योग कहे गये हैं, सो वायुकायके सिवाय अन्य चार प्रकारके स्थावरों में समझना चाहिये। क्यों कि वायुकायमें औरभी दो योगोंका संभव है। तीन योगों में से कार्मणकाय-योग, विग्रहगतिमें तथा उत्पत्ति-समयमें, श्रीदारिकमिश्रकाययोग, उत्पत्ति-समयको छोड़कर शेष अपर्याप्त-कालमें श्रीर श्रीदारिक-काययोग, पर्याप्त-अवस्थामें समझना चाहिये।

एकेन्द्रियजातिमें, वायुकायके जीव भी आ जाते हैं। इसलिये उसमें तीन योगोंके अतिरिक्त, दो वैक्रिययोग मानकर पाँच बोग कहे हैं।

वायुकायमें अन्य स्थानोंकी तरह कार्मण आदि तीन योग पाये जाते हैं; पर इनके सिवाय और भी दो योग (वैक्रिय और वैक्रियमिअ) होते हैं। इसीसे उसमें पाँच योग माने गये हैं। वायुकार्यमें पर्याप्त वादर

१---यही बात प्रवावना-स्वृत्यिमें कही हुई है.---

जीव, वैक्रियलन्धि-संपन्न होते हैं, वे ही वैक्रिय-द्विकके अधिकारी है, सब नहीं। वैक्रियशरीर बनाते समय, वैक्रियमिश्रकाययोग और बना चुकनेके बाद उसे धारण करते समय वैक्रियकाययोग होता है।

असंज्ञीमें छह योग कहे गये हैं। इनमेंसे पाँच योग तो वायुकाय-की अपेक्तासे, क्योंकि सभी एकेन्द्रिय असंज्ञी ही हैं। छठा असत्या-मृपावचनयोग, डीन्द्रिय आदिकी अपेक्तासे, क्योंकि डीन्डिय, जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और संमृच्छिमपञ्चेन्डिय, ये सभी असंज्ञी हैं। द्वीन्द्रिय आदि असंज्ञी जीव, भाषालिध-युक्त होते हैं: इसलिये उनमें असत्यामृपावचनयोग होता है।

विकलेन्द्रियमें चार योग कहे गये हैं. वर्गोकि वे, वैक्रियलिध-संपन्न न होनेके कारण वैक्रियशरीर नहीं बना सकते। इसलिये उनमें श्रसन्नीसम्बन्धी छह योगोंमेंसे वैक्रिय-द्विक नहीं होता॥ २०॥

कम्मुरत्मीसविणु मण,-वइसमइयद्येयचक्खुमणनाणे। खरतदुगकम्मपढमं,-तिममणवइ केवलदुगंमि॥ २८॥

कमींद।रिकमिश्र विना मनोवचस्थामायिकच्छेदचक्षुर्मनोजाने । औदारिकद्विककर्मप्रथमान्तिममने।वचः केवलद्विके ॥ २८ ॥

श्रर्थ-मनोयोग, वचनयोग, सामायिकचारित्र, छेदोपस्थाप-नीयचारित्र, चचुर्दर्शन श्रीर मनःपर्यायज्ञान, इन छह मार्गणाश्रीमें

"तिण्हं तान रासीणं, वेष्ठव्विश्वलद्धी चेव नित्थ । वादरपज्जताणं पि, संखेजइ भागस्स ति ॥"

—पचसग्रह-द्वार १ की टीकामें प्रमाणरूपसे उद्धृत। स्थात्—''अपर्याप्त तथा पर्याप्त सूक्त और अपर्याप्त बादर, इन तीन प्रकारके वायुक्त-यिकोंमें तो वैक्रियलिध है ही नहीं। पर्याप्त बादर वायुकायमें है, परन्तु वह सबमें नहीं, सिर्फ उसके सख्यातवें भागमें ही है।" कार्मण तथा भौदारिकमिश्रको छोड़कर तेरह योग होते हैं। केवल-द्विकमें भौदारिक-द्विक, कार्मण, प्रथम तथा अन्तिम मनोयोग (सत्य तथा असत्यासृषामनोयोग) और प्रथम तथा अन्तिम वचनयोग (सत्य तथा असत्यासृषावचनयोग), ये सात योग होते हैं॥ २ =॥

भावार्थ—मनोयोग आदि उपर्युक्त छह मार्गणाएँ पर्याप्त-अव-स्थामें ही पायी जाती हैं। इसिलये इनमें कार्मण तथा औदारिक-मिश्र, ये अपर्याप्त-श्रवस्था-भावी दो योग, नहीं होते। केवलीको केविलसमुद्धातमें ये योग होते हैं। इसिलये यद्यपि पर्याप्त-श्रव-स्थामें भी इनका संभव है तथापि यह जानना चाहिये कि केविल-समुद्धातमें जब कि ये योग होते हैं, मनोयोग श्रादि उपर्युक्त छहमेंसे कोई भी मार्गणा नहीं होती। इसीसे इन छह मार्गणाओं उक्त दो योगके सिवाय, शेष तेरह योग कहे गये हैं।

केवल-द्विकमें श्रीदारिक-द्विक श्रादि सात योग कहे गवे हैं, सो इस प्रकार:—सयोगीकेवलीको, श्रीदारिककाययोग सदा ही रहता है, सिर्फ केविलसमुद्धातके मध्यवर्ती छह समयोंमें नहीं होता। श्रीदा-रिकमिश्रकाययोग, केविलसमुद्धातके दूसरे, छठे श्रीर सातवें समयमें तथा कार्मणकाययोग तीसरे, चौथे श्रीर पाँचवें समयमें होता है। दो वचनयोग, देशना देनेके समय होते हैं श्रीर दो मनोयोग किसीके प्रश्नका मनसे उत्तर देनेके समय। मनसे उत्तर देनेका मतलव यह है कि जब कोई श्रमुत्तरिवमानवासी देव या मनःपर्यायश्वानी श्रपने स्थानमें रहकर मनसे ही केवलीको प्रश्न करते हैं, तब उनके प्रश्नको केवलशानसे जानकर केवली मगवान उसका उत्तर मनसे ही देते हैं। श्रर्थात् मनोद्रव्यंको प्रहण्कर उसकी ऐसी रचना करते हैं कि

**१**—देखिये, परिशिष्ट 'व ।'

२--गोम्मटसार-त्रीवकाण्डकी २२८वीं गागामें भी केवलीको द्रव्यमनका सम्बन्ध माना है।

जिसको श्रविधन्नान या मनःपर्यायन्नानके हारा देखकर प्रश्नकर्ता केवली भगवान्के दिये हुए उत्तरको श्रव्यमानद्वारा जान लेते हैं। यद्यपि मनोद्रव्य यहुत सूदम है तथापि श्रविधन्नान श्रोर मनःपर्यायन्नानमें उसका प्रत्यत्त श्रान कर लेनेकी श्रक्ति है। जैसे कोई मानस्शास्त्रक्त किसीके चेहरेपर होनेवाले सूच्म परिवर्तनों को देखकर उसके मनो-गत-भावको श्रव्यमानद्वारा जान लेता है, वैसे ही ध्रविधन्नानी या मनःपर्यायन्नानी मनोद्रव्यकी रचनाको साद्यात् देखकर श्रव्यमानद्वारा यह जान लेते हैं कि इस प्रकारको मनो-रचनाके हारा श्रमुक श्रथंका हो चिन्तन किया हुशा होना चाहिये॥ २०॥

मणवहउरला परिहा,-रि सुहुमि,नव ते उ मीसि सविउब्बा। देसे सविउब्विहुगा, सकम्मुरलमीस श्रहखाए॥ २६॥

मनीवच औदारिकाणि परिहारे स्क्षे नव ते तु मिश्रे सर्विकियाः । देशे स्वैकियद्विकाः, सकार्भणीदारिकिमश्राः यथाष्याते ॥१९॥

श्रथं—परिहारविश्रद्ध श्रौर स्वमसम्परायचारित्रमें मनके चार, वचनके चार श्रौर एक श्रौदारिक, ये नौ योग होते हैं। मिश्रमें (सम्यग्मिण्यादृष्टिमें) उक्त नौ तथा एक वैक्रिय, कुल दस योग होते हैं। देशविरतिमें उक्त नौ तथा वैक्रिय-द्विक, कुल ग्यारह योग होते हैं। यथाख्यातचारित्रमें चार मनके, चार वचनके, कार्मण श्रौर श्रौदारिक द्विक, ये ग्यारह योग होते हैं॥ २६॥

भावार्थ—कार्मण और औदारिकिमिश्र, ये दो योग छुझस्थकेलिये अपर्याप्त-अवस्था-भावी हैं, किन्तु चारित्र कोई भी अपर्याप्तअवस्थामें नहीं होता। वैक्रिय और वैक्रियमिश्र, ये दो योग वैक्रियलिधका प्रयोग करनेवाले ही मनुष्यको होते हैं। परन्तु परिहारविश्रुद्ध या सूक्मसम्परायचारित्रवाला कभी वैक्रियलिधका प्रयोग
नहीं करता। आहारक और आहारकिमिश्र, ये दो योग चतुर्दश-

पूर्व-धर प्रमत्त मुनिको ही होते हैं: किन्तु परिहारविशुद्धचारित्रका अधिकारी कुछ-कम दस पूर्वका ही पाठी होता है श्रीर स्दमसंपराय-चारित्रवाला चतुर्दश-पूर्व-धर होनेपर भी अप्रमत्त ही होता है; इस कारण परिहारविशुद्ध और स्दमसंपरायमें कार्मण, श्रोदारिकमिश्र, वैक्रियमिश्र, श्राहारक और श्राहारकमिश्र, ये छह योग नहीं होते, श्रेप नौ होते हैं।

मिश्रसम्यक्त्वके समय मृत्यु नहीं होती। इस कारण अपर्याप्त-अवस्थामें वह सम्यक्त्व नहीं पाया जाता। इसीसे उसमें कार्मण, औदारिक मिश्र और वैक्रियमिश्र, ये अपर्याप्त-अवस्था-भावी तीन योग नहीं होते। तथा मिश्रसम्यक्त्वके समय चौदह पूर्वके जान का संभव न होनेके कारण दो आहारकयोग नहीं होते। इस प्रकार कार्मण आदि उक्त पाँच योगोंको छोड़कर श्रेप दस योग मिश्रसम्यक्त्वमें होते हैं।

इस जगह यह शद्वा होती है कि मिश्रसम्यक्त्वमें अपर्याप्त-श्रव-स्था-भावो वैक्रियमिश्रयोग नहीं माना जाता, सो तो ठीक है; परन्तु वैक्रियलिश्यका प्रयोग करते समय मनुष्य और तिर्यञ्चको पर्याप्त-श्रवस्थामें जो वैक्रियमिश्रयोग होता है, यह मिश्रसम्यक्त्वमें क्यों नहीं माना जाता? इसका समाधान इतना ही दिया जाता है कि मिश्रसम्यक्त्व और लिध-जन्य वैक्रियमिश्रयोग, ये दोनों पर्याप्त-अवस्था-भावी हैं; विन्तु इनका साहचर्य नहीं होता। श्रर्थात् मिश्र-सम्यक्त्वके समय लिधका प्रयोग न किये जानेके कारण वैक्रिय-मिश्रकाययोग नहीं होता।

वतधारी श्रावक, चतुर्दश-पूर्वी श्रीर अपर्याप्त नहीं होता; इस कारण देशविरतिमें दो श्राहारकश्रीर अपर्याप्त-श्रवस्था-भावी कार्मण श्रीर श्रादारिकमिश्र, इन चारके सिवाय श्रेप ग्यारह योग माने जाते हैं। ग्यारहमें वैकिय श्रीर वैकियमिश्र, ये दो योग गिने इस हैं, सो इसलिये कि 'ग्रम्बड' श्रादि श्रावकतारा वैकियलिधसे वैकिय-शरीर वनाये जानेकी वात शास्त्रमें प्रसिद्ध है।

यथाल्यातचारित्रवाला अप्रमत्त ही होता है, इसलिये उस चारित्रमें दो वैक्रिय और दो आहारक, ये प्रमाद-सहचारी चार योग नहीं होते, शेप ग्यारह होते हैं। ग्यारहमें कार्मण और श्रोदा-रिकमिश्र, ये दो योग गिने गये हैं, सो केवलिसमुद्धात की श्रपेत्तासे। केवलिसमुद्धातके दूसरे, छुठे और सातर्वे समयमें श्रोदारिकमिश्र और तीसरे, चौथे और पाँचवें समयमें कार्मण्योग होता है ॥२६॥

१-देखिये, श्रीपपातिक पृ० ६६।

२-देखिये, परिशिष्ट 'द।'

# (४)-मार्गणाओं में उपयोग ।

[छइ गापाओं हे ।]

ति अनाण नाण पण चड,दंसण वार जियलक्खणुवश्रोगा। विणु मणनाणदुकेवल, नव सुरतिरिनिरयश्रजएसु ॥३०॥

त्रीव्यज्ञानानि ज्ञानानि पञ्च चत्वारि,दर्शनानि द्वादश जीवकक्षणमुपयोगाः । विना मनोज्ञानद्विकेवलं, नव सुरतियंद्दिरयायतेषु ॥ ३० ॥

श्चर्य—तीन श्रवान, पाँच जान और चार दर्शन ये वारह उप-योग हैं, जो जीवके लक्षण हैं। इनमेंसे मनःपर्यायकान और केवल-द्विक, इन तीनके सिवाय शेप नौ उपयोग देवगति, तिर्यश्च-गति, नरकगति और श्रविरतमें पाये जाते हैं॥ ३०॥

भावार्थ—िकसी वस्तुका लत्तण, उसका श्रसाधारण धर्म है; क्योंकि लत्तणका उद्देश्य, लन्यको श्रन्य वस्तुओंसे भिन्न वतलाना है; जो असाधारण धर्ममें ही घट सकता है। उपयोग, जीवके श्रसाधा-रण (सास) धर्म हैं श्रीर श्रजीवसे उसकी भिन्नताको दरसाते हैं; इसी कारण वे जीवके लत्तण कहे जाते हैं।

मनःपर्याय श्रोर केवल द्विक, ये तीन उपयोग सर्वविरित-सापेल हैं: परन्तु देवगित, तिर्यञ्चगित, नरकगित श्रीर श्रविरित, इन चार मार्गणाश्रोमें सर्वविरितका संमय नहीं है; इस कारण इनमें तीन उपयोगोंको छोड़कर शेप नी उपयोग माने जाते हैं।

अविरितवालों में से ग्रुद सम्यक्त्वीको तीन ज्ञान, तीन दर्शन, ये छुद उपयोग और श्रेष सबको तीन अज्ञान और दो दर्शन, ये पाँच उपयोग समसने चाहिये॥ ३०॥

#### तसजोयवेयसुक्का,-हारनरपणिंदिसंनिभवि सब्वे। नयणेयरपण्लेसा,-कसाइ दस केवलदुग्णा॥३१॥

त्रसयोगवेदशुक्लाहारकनरपञ्चिन्द्रियसिश्चमव्य सर्वे । नयनेतरपञ्चलेश्याकषाये दश केवलद्विकोनाः ॥ ३१ ॥

श्रर्थ—त्रसकाय, तीन योग, तीन वेद, शुक्क लेश्या, श्राहारक, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, संशी श्रौर भन्य, इन तेरह मार्गणाश्रोमें सब उपयोग होते हैं। चन्तुर्दर्शन, श्रचन्तुर्दर्शन, श्रुक्क सिवाय शेष पाँच लेश्यापँ श्रौर चार कषाय, इन ग्यारह मार्गणाश्रोमें केवल-द्विक-को छोड़कर शेष दस उपयोग पाये जाते हैं॥ ३१॥

भावार्थ—त्रसकाय त्रादि उपर्युक्त तेरह मार्गणात्रोंमेंसे योग, युक्कलेश्या श्रौर श्राहारकत्व, ये तीन मार्गणाएँ तेरहवें गुण्स्थान पर्यन्त श्रौर शेष दस, चौदहवें गुण्स्थान पर्यन्त पायी जाती हैं, इसिलये इन सबमें वारह उपयोग माने जाते है। चौदहवें गुण्स्थान पर्यन्त वेद पाये जानेका मतलव, द्रव्यवेदसे हैं, क्योंकि भाववेद तो नौवें गुण्स्थान तक ही रहता है।

चजुर्दर्शन श्रीर श्रचजुर्दर्शन, ये दो धारहवें गुण्स्थान पर्यन्त, कृष्ण-श्रादि तीन लेश्याएँ छठे गुण्स्थान पर्यन्त, तेजः-पद्म, दो लेश्याएँ सातवें गुण्स्थान पर्यन्त श्रीर कषायोदय श्रधिकसे श्रधिक दसवें गुण्स्थान पर्यन्त पाया जाता है; इस कारण चजुर्दर्शन श्रादि उक्त ग्यारह मार्गणाश्रोमें केवल-द्विकके सिवाय शेष दस उपयोग होते हैं ॥ ३१ ॥

चर्डारेंदिश्रसंनि दुश्रना,-ण्दंसण् इगिवितिथावरि श्रचक्खु। तिश्रनगण् दंसण्हुगं, श्रनाणतिगद्यभवि मिच्ब्रदुगे॥३२॥ चतुरिन्द्रियासंत्रितं द्वयज्ञानदर्शनमेकद्वित्रस्य।वरेऽचक्षुः । व्यज्ञान दर्शनद्विकमञ्चानत्रिकाभव्ये मिष्यात्वद्विके ॥ ३२ ॥

श्रर्थ—चतुरिन्द्रिय श्रौर श्रसंक्रि-पश्चेन्द्रियमें मित श्रौर श्रुत दो श्रमान तथा चचुः श्रौर श्रचचुः दो दर्शन, कुल चार उपयोग होते हैं। एकेन्द्रिय, द्रीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय श्रौर पाँच प्रकारके स्थावरमें उक्त चारमें चचुर्दर्शनके सिवाय, श्रेप तीन उपयोग होते हैं। तीन श्रमान, श्रभव्य, श्रौर मिथ्यात्व-द्विक (मिथ्यात्व तथा सासादन), इन छह मार्गणाश्रोंमें तीन श्रमान श्रौर टो दर्शन, कुल पाँच उपयोग होते हैं। १२।।

भावार्थ—चतुरिन्द्रिय श्रौर श्रसंजि-पञ्चेन्द्रियमें विभद्गज्ञान प्राप्त करनेकी योग्यना नहीं है तथा उनमें सम्यक्त्व न होनेके कारण, सम्य-क्त्वके सहचारी पाँच ज्ञान श्रौर श्रविध श्रौर केवल दो दर्शन, ये सात उपयोग नहीं होते, इस तरह कुल श्राठके सिवाय शेप चार उपयोग होते हैं।

एकेन्द्रिय श्रादि उपर्युक्त श्राठ मार्गणाश्रोमें नेत्र न होनेके कारण च जुर्द्शन श्रीर सम्यक्त्य न होनेके कारण पाँच झान तथा श्रवधि श्रीर केवल, ये दो दर्शन श्रीर तथाविश्र योग्यता न होनेके कारण विमक्ष्यान, इस तरह कुल नौ उपयोग नहीं होते, श्रेप तीन होते हैं।

श्रज्ञान-त्रिक भादि उपर्युक्त छह मार्गणाश्रीमें सम्यक्त्व तथा विरति नहीं है, इसलिये उनमें पाँच ज्ञान श्रौर श्रवधि-केवल, ये दो दर्शन, इन सातके सिवाय शेप पाँच उपयोग होते हैं।

सिद्धान्ती, विभक्तकानीमें श्रवधिदर्शन मानते हैं श्रीर सास्त्रादन-गुणस्थानमें श्रवान न मानकर ज्ञान ही मानते हैं; इसलिये इस जगह अज्ञान-त्रिक श्रादि छह मार्गणाश्रीमें श्रवधिदर्शन नहीं माना है श्रीर

१--- जुनासेबेलिये २१वीं तथा ४६वीं गायाका टिप्पण देखना चाहिये।

सास्वादनमार्गणामें ज्ञान नहीं माना है, सो कार्मप्रन्थिक मतके श्रजुसार समभाना चाहिये॥ ३२॥

केवलदुगे नियदुगं, नव तिश्रनाण विणु खइ्यअहखाये। दंसणनाणतिगं दे,-सि मीसि श्रन्नाणमीसं तं॥ ३३॥

केवलिद्दिके निजिद्धिकं, नव त्र्यजान विता क्षायिकयथाख्याते । दर्शनज्ञानित्रक देशे मिश्रेऽज्ञानिमश्रं तत् ॥३३॥

धर्थ—केवल-द्विकमें निज-द्विक (केवलकान और केवलदर्शन) दो ही उपयोग हैं। ज्ञायिकसम्यक्त और यथाख्यातचारित्रमें तीन अक्षानको छोड़, शेष नौ उपयोग होते हैं। देशविरतिमें तीन क्षान और तीन दर्शन, ये छह उपयोग होते हैं। मिश्र-दिष्टमें वही उपयोग श्रक्षान-मिश्रित होते हैं॥३३॥

भावार्थ-केवल-द्विकमें केवलझान और केवलदर्शन दो ही उपयोग माने जानेका कारण यह है कि मतिझान आदि शेष दस छाद्यस्थिक उपयोग, केवलीको नहीं होते।

हायिकसम्यक्तके समय, मिथ्यात्वका अभाव ही होता है। यथास्यातचारित्रके समय, ग्यारहवें गुण्स्थानमें मिथ्यात्व भी है, पर सिर्फ सत्तागत, उदयमान नहीं; इस कारण इन दो मार्गणाओं में मिथ्यात्वोदय-सहमावी तीन अज्ञान नहीं होते.। शेष नौ उपयोग होते हैं। सो इस प्रकार:—उक्त दो मार्गणाओं इज्ञस्थ-अवस्थामें पहले चार झान तथा तीन दर्शन, ये सात उपयोग और केवलि-अवस्थामें केवलज्ञान और केवलदर्शन, ये दो उपयोग।

देशविरतिमें, मिथ्यात्वका उदय न होनेके कारण तीन श्रहान/ नहीं होते और सर्वविरतिकी अपेक्षा रखनेवाले मनःपर्यायद्वान और

१---यही मत गोम्मटमार-जीवकाएडकी ७०४वीं गाथामें उल्लिखित है।

केवल-द्विक, ये तीन उपयोग भी नहीं होते, शेष छह होते हैं। छहमें श्रवधि-द्विकका परिगणन इसिलये किया गया है कि श्रावकींको श्रवधि-उपयोगका वर्णन, शास्त्रमें मिलता है।

मिश्र-दृष्टिमें छुद्द उपयोग वही होते हैं, जो देशविरतिमें, पर विशेषता इतनी है कि मिश्र-दृष्टिमें तीन ज्ञान, मिश्रित होते हैं, शुद्ध नहीं श्रर्थात् मतिज्ञान, मति-श्रज्ञान-मिश्रित, श्रुतज्ञान, श्रुत-श्रज्ञान-मिश्रित और अवधिज्ञान, विभद्गज्ञान-मिश्रित होता है। मिश्रितता इसलिये मानी जाती है कि मिश्र-दृष्टिगुण्स्थानके समय श्रद्ध-विशुद्ध दर्शनमोहनीय-पुजका उदय होनेके कारण परिणाम कुछ शुद्ध और कुछ श्रश्रद्ध शर्थात् मिश्र होते हैं। शुद्धिकी श्रपेलासे मित श्रादिको ज्ञान और श्रश्रद्धिकी श्रपेलासे श्रज्ञान कहा जाता है।

गुणस्थानमें अवधिदर्शनका सम्बन्ध विचारनेवाले कार्मप्रन्थिक पत्त दो हैं। पहला चौथे आदि नौ गुणस्थानों अवधिदर्शन मानता है, जो २१वीं गा॰में निर्दिष्ट है। दुसरा पत्त, तीसरे गुणस्थानमें भी अवधिदर्शन मानता है, जो ४०वीं गाथामें निर्दिष्ट है। इस जगह दूसरे पत्तको लेकर ही मिश्र दृष्टिके उपयोगों में अवधिदर्शन गिना है॥ ३३॥

मणनाणचक्खुवज्ञा,त्रणहारि तिन्नि दंसण चड नाणा । चडनाणसंजमोवस,-मवेघगे त्रोहिदंसे य ॥ ३४॥

मनोज्ञानचक्षुवर्जा अनाहारे त्रीण दर्शनानि चत्वारि शानानि । चतुर्जानसयमोपशमवेदकेऽविधदर्शने च ॥३४॥

श्चर्थ—श्रनाहारकमार्गणामें मनःपर्यायद्यान श्रौर चलुर्द्शनको छोड़कर, शेष दस उपयोग होते हैं। चार ज्ञान, चार संयम, उप-

१--जैसे --श्रीयुत् धनपतिसिंहजीद्वारा मुद्रित उपामकरशा १० ७०।

२--गोम्मटलारमें यही वात मानी हुई है। देखिये, जीवकायडकी गाया ७०४।

शमसम्यक्तव, वेदक द्यर्थात् चायोपशमिकसम्यक्तव और अवधि-दर्शन, इन ग्यारह मार्गणाओं में चार झान तथा तीन दर्शन, कुल सात उपयोग होते हैं॥ ३४॥

भावार्थ—विग्रहगित, क्षेविलसमुद्धात श्रीर मोत्तर्मे श्रनाहारकत्व होता है। विग्रहगितमें श्राठ उपयोग होते हैं। जैसे:—भावी तीर्थंकर श्रादि सम्यक्त्वीको तीन क्षान, मिश्यात्वीको तीन श्रक्षान श्रीर सम्यक्त्वी-मिथ्यात्वी उभयको श्रचनु श्रीर श्रवधि, ये दो दर्शन। क्षेविलसमुद्धात श्रीर मोत्तर्मे क्षेवलक्षान श्रीर क्षेवलदर्शन, दो उपयोग होते हैं। इस तरह सब मिलाकर श्रनाहारकमार्गणार्मे दस उपयोग हुए। मनःपर्यायक्षान श्रीर चन्नुर्दर्शन, ये दो उपयोग पर्यात-श्रवस्था-भावी होनेके कारण श्रनाहारकमार्गणार्मे नहीं होते।

केवलहानके सिवाय चार हान, यथाख्यातके सिवाय चार चारित्र, श्रोपशमिक-ज्ञायोपशमिक दो सम्यक्तव श्रोर श्रवधिदर्शन, ये ग्यारह मार्गणाप चौथेसे लेकर वारहवें गुण्खान तकमें ही पायी जाती है, इस कारण इनमें तीन श्रहान श्रोर केवल-द्विक, इन पॉच-के सिवाय शेप सात उपयोग माने हुए है।

इस जगह श्रवधिदर्शनमें तीन श्रश्नान नहीं माने हैं। सो २१ वीं गाथामें कहे हुए "जयाइ नव मइसुश्रोहिदुगे" इस कार्मश्रिक मत-के श्रनुसार समक्षना चाहिये॥ ३४॥

दो तेर तेर वारस, मणे कमा श्रद्ध दु चड चड वयणे। चड दु पण तिन्नि काये, जियगुणजोगोवश्रोगन्ने॥ ३५॥

द्दे त्रयोदश त्रयोदश द्वादश, मनिस क्रमादष्ट द्वे चत्वारश्चत्वारो वचने । चत्वारि द्वे पञ्च त्रयः काये, जीवगुणयोगोपयोगा अन्ये ॥ ३५ ॥

त्रर्थ-अन्य त्राचार्य मनोयोगमें जीवसान दो, गुल्झान तेरह, खोग तेरह, उपयोग बारह, घचनयोगमें जीवसान आठ, गुल्झान

दो, योग चार, उपयोग चार श्रीर काययोगमें जीवसान चार, गुण्यान दो, योग पाँच श्रीर उपयोग तीन मानते हैं॥ ३५॥

भावार्थ—पहले किसी प्रकारकी विशेष विवत्ता किये विना ही मन, वचन और काययोगमें जीवस्थान आदिका विचार किया गया है: पर इस गाथामें कुछ विशेष विवत्ता करके। अर्थात् इस जगह प्रत्येक योग यथासम्भव अन्य योगसे रिहत लेकर उसमें जीवस्थान आदि दिखाये हैं। यथासम्भव कहनेका मतल्य यह है कि मनोयोग तो अन्य योगरिहत मिलता ही नहीं, इस कारण वह वचनकाय उभययोग-सहचरित ही लिया जाता है; पर वचन तथा काययोगके विषयमें यह बात नहीं. वचनयोग कहीं काययोगरिहत निलत्तेषर भी छीन्द्रियादिमें मनोयोगरिहत मिल जाता है। इसलिये वह मनोयोगरिहत लिया जाता है। इसलिये उभय योगरिहत लिया जाता है। इसलिये उभय योगरिहत मिल जाता है। इसलिये उभय योगरिहत मिल जाता है। इसलिये

मनोयोगमं अपर्यात और पर्यात संजी, ये दो जीवस्थान हैं, अन्य नहीं; क्योंकि अन्य जीवसानोंमें मनः पर्याति, द्रव्यमन आदि सामग्री न होनेसे मनोयोग नहीं होता। मनोयोगमें गुण्छान तेरह हैं; क्योंकि चौदहवें गुण्छानमें कोई भी योग नहीं होता। मनोयोग पर्यात-अवस्था-भाषी हैं, इस कारण उसमें अपर्यात-अवस्था-भाषी कार्मण और औदारिकमिश्र, इन दोको छोड़ शेप तेरह योग होते हैं। यद्यपि केविलसमुद्धातके समय पर्यात-अवस्थामें भी उक्त दो योग होते हैं। तथापि उस समय प्रयोजन न होनेके कारण केवलकानी मनोद्रव्यको प्रहण नहीं करते। इसिलये उस अवस्थामें भी उक्त दो योगके साथ मनोयोगका साहचर्य नहीं घटता। मनवाले प्राणिओंमें सब प्रकारके बोधकी शिक्त पायी जाती है, इस कारण मनोयोगमें बारह उपयोग कहे गये हैं। १७वीं गाथामें मनोयोगमें सिर्फ पर्याप्त संक्षी जीवस्थान माना है, सो वर्तमान-मनोयोगवालोंको मनोयोगी मानकर। इस गाथामें मनोयोगमें अपर्याप्त-पर्याप्त संक्षि-पञ्चेन्द्रिय दो जीवस्थान माने हैं, सो वर्तमान-भावी उभय मनोयोगवालोंको मनोयोगी मानकर। मनो-योगसम्बन्धी गुणस्थान, योग और उपयोगके सम्बन्धमें क्रमसे २२, २८, ३१वीं गाथाका जो मन्तव्य है, इस जगह भी वही है: तथापि फिरसे उन्नेख करनेका मतलव सिर्फ मतान्तरको दिखाना है। मनो-योगमें जीवस्थान और योग विचारनेमें विवन्ना भिन्न-भिन्न की गयी है। जैसे:—भावी मनोयोगवाले अपर्याप्त संक्षि-पञ्चेन्द्रियको भी मनो-योगी मानकर उसे मनोयोगमें गिना है। पर योगके विपयमें ऐसा नहीं किया है। जो योग मनोयोगके समकालीन हैं, उन्हींको मनो-योगमें गिना है। इसीसे उसमें कार्मण और श्रौदारिकमिश्र, ये दो योग नहीं गिने हैं।

वचनयोगमें आठ जीवस्थान कहे गये हैं। वे ये हैं:—ह्रीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंज्ञि-पञ्चेन्द्रिय, ये चार पर्याप्त तथा अपर्याप्त। इस जगह वचनयोग, मनोयोगरहित लिया गया है, सो इन आठ जीवस्थानों में ही पाया जाता है। १७ वीं गाथा में सामान्य वचनयोग लिया गया है। इसलिये उस गाथा में वचनयोग में संज्ञिपञ्चेन्द्रिय जीवस्थान भी गिना गया है। इसके सिवाय यह भी भिन्नता है कि उस गाथा में वर्तमान वचनयोगवाले ही वचनयोगके स्वामी विवित्तत हैं पर इस गाथा में वर्तमानकी तरह भावी वचनयोगनवाले भी वचनयोगके स्वामी माने गये हैं; इसी कारण वचनयोग वहाँ पाँच और यहाँ आठ जीवस्थान गिने गये हैं।

वचनयोगमें पहला, दूसरा दो गुणस्थान, औदारिक, औदारिक-मिश्र, कार्मण और असत्यामृषावचन, ये चार योग; तथा मति-झक्षान, श्रुत-स्रक्षान, चचुर्दर्शन और अचचुर्दर्शन, ये चार उपयोग हैं। २२, २८ और ३१वीं गाथामें अनुक्रमसे वचनयोगमें तेरह गुण्सान, तेरह योग और वारह उपयोग माने गये हैं। इस भिन्नताका का कारण वही है। अर्थात् वहाँ वचनयोग सामान्यमात्र लिया गया है, पर इस गाथामें विशेष—मनोयोगरहित। पूर्वमें वचनयोगमें सम-कालीन योग विवित्तित है, इसिलये उसमें कामण-औदारिकिमिश्र, ये दो अपर्याप्त-अवस्था-भावी योग नहीं गिने गये हैं। परन्तु इस जगह असम-कालीन भी योग विवित्तित है। अर्थात् कामण और औदारिकिमिश्र, अपर्याप्त-अवस्था-भावी होनेके कारण, पर्याप्त-अवस्था-भावी वचनयोगके असम-कालीन हैं तथापि उक्त दो योगवालोंको भविष्यत्में वचनयोग होता है। इस कारण उसमें ये दो योग गिने गये हैं।

काययोगमें स्दम और वादर, ये दो पर्याप्त तथा अपर्याप्त, कुल चार जीवस्थान, पहला और दूसरा दो गुणस्थान, औदारिक, औदारिक मि-अ, वैकिय, वैकियमिश्र और कार्मण, ये पाँच योग तथा मित-अक्षान, श्रुत-अक्षान और अचकुर्दर्शन, ये तीन उपयोग समसने चाहिये। १६, २२, २५ और ३१वीं गाथामें चौदह जीवस्थान, तेरह गुणस्थान, पन्द्रह योग और वारह उपयोग, काययोगमें वतलाये गये हैं। इस मत-भेदका तात्पर्य भी ऊपरके कथना जुसार है। अर्थात् वहाँ सामान्य काययोगको लेकर जीवस्थान आदिका विचार किया गया है, पर इस जगह विशेष। अर्थात् मनोयोग और वचनयोग, उभयरहित काययोग, जो एकेन्द्रियमात्रमें पाया जाता है, उसे लेकर ॥ ३५॥

### (५)-मार्गणाओं में लेखा।

इसु लेसासु सठाणं, एगिंदिश्रसंनिभ्दगवणेसु । पदमा चडरो तिन्नि ड, नारयविगलग्गिपवणेसु ॥३६॥

पट्सु छेश्यासु स्वस्थानमेकोन्द्रयाधीं श्रभूदकवनेषु ।

प्रयमारचतस्रास्तस्रस्तु, नारकविकलाग्निपवनेषु ॥ ३६ ॥

श्रयं—ब्रह लेश्यामार्गणाश्रामं अपना-अपना स्थान है। एकेन्द्रिय, श्रसंधि-पञ्चे दिय, पृण्वीकाय, जलकाय और वनस्पतिकाय, इन पाँच मार्गणाश्रापं पहली चार लेश्याप हैं। नरकगित, विकलेन्द्रिय-त्रिक, श्रिकाय और वायुकाय, इन छह मार्गणाश्रामं पहली तीन लेश्याप हैं। ३६॥

भाषार्थ—इह शेरयाश्रीमं घपना-अपना स्थान है, इसका मतलव यह है कि एक लमयमें एक जीवमें एक ही लेश्या होती है, दो नहीं। क्यों कि इहीं लेश्याएँ लमान कालकी अपेदाले आपसमें विरुद्ध हैं, कृष्णलेश्यावाले जोवीं में कृष्णलेश्या ही होती है। इसी प्रकार आगे भो सगक होना चाहिये।

एकेन्द्रिय आदि उपयुंक पाँच मार्गणाओं में ऋणा से तेजः पर्यन्त चार तेश्याप मानी जातो हैं। इनमें ले पहली तोन तो भवप्रत्यय होने के कारण सदा ही पायो जा लकतो हैं, पर तेजोलेश्याके सम्बन्धमें यह बात नहीं, वह सिर्फ अपर्याप्त-अवस्थामें पायी जाती है। इसका कारण यह हैं कि जब कोई तेजोलेश्यावाला जीव मरकर पृथ्योकाय, जलकाय या चनस्पतिकायमें जनमता है, तब उसे कुछ काल तक पूर्व जनमकी मर्ण-कालीन तेजोलेश्या रहती है।

नरकगति आदि उपर्युक्त छह मार्गणाओं के जीवोंमें पेसे अग्रुभ परिणाम होते हैं, जिससे कि वे कृष्ण आदि तीन सेश्याओं के सिवाय अन्य सेश्याओं के अधिकारी नहीं बनते ॥ ३६॥

## (६)-मार्गणाओंका अल्प-बहुत्व।

[ आठ गाथाओं थे । ]

### श्रहखायसुहुमकेवल,-दुगि सुक्का छावि सेसठाणेसु। नरानिरयदेवतिरिया, थोवा दु श्रसंखणंतगुणा ॥३०॥

यथाख्यातसूक्षमकेवलदिके शुक्ला षडीप शेषस्थानेषु । . नरानिरयदेवातिर्यञ्च., स्तोकद्व्यसख्यानन्तगुणाः ॥ ३७ ॥

श्रर्थ—यथाख्यातचारित्र, स्त्मसंपरायचारित्र श्रौर केवल-व्रिक, इन चार मार्गणाश्रोंमें श्रुक्कलेश्या है, श्रेष मार्गणास्थानीमें छुहों केश्याएँ होती हैं।

[गितिमार्गणाका अल्प-चहुत्वः—] मनुष्य सबसे कम हैं, नारक उनसे असंख्यातगुण हैं, नारकोंसे देव असंख्यातगुण हैं और देवांसे तिर्यञ्ज अनन्तगुण हैं ॥ ३७॥

भावार्थ—यथाख्यात आदि उपर्युक्त चार मार्गणाओं परिणाम इतने शुद्ध होते हैं कि जिससे उनमें शुक्कलेश्याके सिवाय अन्य लेश्याका संभव नहीं है। पूर्व गाथामें सत्रह और इस गाथामें यथाख्यातचारित्र आदि चार, सब मिलाकर इक्कीस मार्गणाप हुई।

१—यहाँ से लेकर ४४वाँ गाथा तक, चौदह मार्गयाओं अल्प-गहुत्वका विचार है, वह प्रशापनाके अल्प-गहुत्व नामक तीसरे पदसे उद्धृत है। उक्त पदमें मार्गयाओं सिवाय और शि तरह द्वारों में अल्प-गहुत्वका विचार है। गित-विषयक अल्प-गहुत्व, प्रशापनाके ११६वें पृष्ठपर है। इस अल्प-गहुत्वका विशेष परिशान करनेकेलिये इस गाथाको व्याख्यामें, मनुष्य आदिकों संख्या दिखायों गयी है, जो अनुयोगद्वारमें वर्षित है —मनुष्य-सख्या, ५०२०५, नारक-सख्या, ५०१०६ अमुरकुमार-सख्या, ५०२००, व्यन्तर-सख्या, ५०२००, ज्योतिष्क-सख्या, ५०२००, व्यन्तर-सख्या, ५०२००, ज्योतिष्क-सख्या, ६०२००, व्यन्तर-सख्या, ५०२००, व्यन्तर-सख्या, ५०२००, व्यन्तर-सख्या, ५०२००, ज्योतिष्क-सख्या, ६०२००, व्यन्तर-सख्या, ६००२, गा०२१।

इनको छोड़कर, शेव इकतालीस मार्गणाश्रोमें छहीं लेश्याएँ पायी जाती हैं। शेष मार्गणाएँ ये हैं:—

१ देवगति, १ मनुष्यगति, १ तिर्थञ्चगति, १ पञ्चेन्द्रियजाति, १ त्रसकाय, ३ योग, ३ वेद, ४ कषाय, ४ ज्ञान (मित श्रादि), ३ श्रज्ञान, ३ चारित्र (सामायिक, छेदोपस्थापनीय श्रोर परिहार-विश्रुद्ध), १ देशविरति, १ श्रविरति, ३ दर्शन, १ भव्यत्व, १ श्रभव्यत्व, ३ सम्यक्त्व (ज्ञायिक, ज्ञायोपशमिक श्रोर श्रोपशमिक), १ सासा-दन, १ सम्यग्मिथ्यात्व, १ मिथ्यात्व, १ संज्ञित्व, १ श्राहारकत्व श्रोर १ श्रनाहारकत्व, कुल ४१।

[मनुष्यों, नारकों, देवों श्रीर तिर्यञ्चोंका परस्पर श्रलप-वहुत्व, ऊपर कहा गया है, उसे ठीक-ठीक समभनेकेलिये मनुष्य श्रादिकी संख्या शास्त्रोक्तं रीतिके श्रनुसार दिखायी जाती है ]:—

मनुष्य, जघन्य उन्तीस श्रङ्ग-प्रमाण श्रौर उत्कृष्ट, श्रसंख्यात होते हैं।

(क) जघन्यः—मनुष्योंके गर्भज श्रौर संमुच्छिम, ये दो भेद हैं। इनमेंसे संमूच्छिम मनुष्य किसी समय विलक्जल ही नहीं रहते, केवल गर्भज रहते हैं। इसका कारण यह है कि संमूच्छिम मनुष्योंकी श्रायु, श्रन्तर्मुहर्त्तं-प्रमाण होती है। जिस समय, संमूच्छिम मनुष्योंकी उत्पत्तिमें एक श्रन्तर्मुहर्त्तं श्रधिक समयका श्रन्तर पड़ जाता है, उस समय, पहलेके उत्पन्न हुए सभी संमूच्छिम मनुष्य मर चुकते हैं। इस प्रकार नये संमूच्छिम मनुष्योंकी उत्पत्ति न होनेके समय तथा पहले उत्पन्न हुए सभी संमूच्छिम मनुष्योंके मर चुकनेपर, गर्भज मनुष्य ही रह जाते हैं, जो कमसे कम नीचे-लिखे उन्तीस श्रद्धोंके बराबर होते हैं। इसलिये मनुष्योंकी कमसे कम यही संख्या हुई।

१—श्रनुयोगद्वार, पृ० २०५—♣ः ।

पॉचवें वर्गके साथ छठे वर्गको गुणनेसे जो उन्तीस श्रद्ध होते हैं, वे ही यहाँ लेने चाहिये। जैसे:—२को २के साथ गुणनेसे ४ होते हैं, यह पहला वर्ग। ४के साथ ४को गुणनेसे १६ होते हैं, यह दूसरा वर्ग। १६को १६से गुणनेपर २५६ होते हैं, यह वीसरा वर्ग। २५६को २५६से गुणनेपर ६५५३६ होते हैं, यह चौथा वर्ग। ६५५३६को ६५५३६से गुणनेपर ४२६४६६०२६६ होते हैं, यह पॉचवॉ वर्ग। इसी पॉचवॉ वर्गकी सङ्घाको उसी सङ्घाके साथ गुणनेसे १८४६६७४४०७३००६५५१६१६ होते हैं, यह छठा वर्ग। इस छठे वर्गको संख्याको उपर्युक्त पॉचवॉ वर्गकी संख्यासे गुणनेपर ७६२२६६२५१४२६४३०५६३५५३६५०३३६ होते हैं, ये उन्तीस श्रद्धे हुए। श्रथवा १का दूना २, २का दूना ४, इस तरह पूर्व-पूर्व संख्याको, उत्तरोत्तर छ्यानवें वार। दूना करनेसे, वे ही उन्तीस श्रद्ध होते हैं।

(ख) उत्कृष्टः—जव संमूर्ज्छिम मनुष्य पैदा होते हैं, तव वे एक साथ श्रधिकसे श्रधिक श्रसंख्यात तक होते हैं, उसी समय मनुष्योंकी उत्कृष्ट संख्या पायी जाती है। श्रसंख्यात संख्याके श्रसंख्यात भेद हैं, इनमेंसे जो श्रसंख्यात संख्या मनुष्योंकेलिये इष्ट है, उसका परिचय शास्त्रमें कालैं श्रौर दोत्रें, दो प्रकारसे दिया गया है।

१---समान दो सख्याके गुरानफलको उस सख्याका वर्ग कहते हैं। जैसे --- ५ का वर्ग २५।

२—ये ही उन्तास श्रङ्क, गर्भज-मनुष्यकी सख्याकेलिये भचरोंके सकेतहारा गोम्मटसार-कीवकाएटकी १५७वा गाथामें बतलाये हैं।

३---देखिये, परिशिष्ट 'ध।'

४--- कालसे चेत्र अत्यन्त सूदम माना गया है, क्योंकि श्रह्तुल-प्रमाण सूचि-भेणिके प्रदेशों-की सख्या श्रसख्यात अवसापणीके समगोंके बराबर मानी हुई है।

- (१) कालः—असंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणीके जितने समय होते हैं, मनुष्य अधिकसे अधिक उतने पाये जा सकते हैं।
- (२) च्रेत्रः—सातं रज्जु-प्रमाण घनीकृत लोककी श्रकुलमात्र स्चि-श्रणिके प्रदेशोंके तीसरे वर्गमूलको उन्होंके प्रथम वर्ग-मूलके साथ गुणना, गुणनेपर जो संख्या प्राप्त हो, उसका संपूर्ण स्चि-श्रणि-गत प्रदेशोंमें भाग देना, भाग देनेपर जो संख्या लब्ध होती है, एक-कम वही संख्या मनुष्योंको उत्कृष्ट संख्या है। यह संख्या, श्रङ्गलमात्र स्चि-श्रेणिके प्रदेशोंकी संख्या, उनके तीसरे वर्ग-मूल श्रीर प्रथम वर्गमूलका संख्या तथा संपूर्ण स्चि-श्रेणिके प्रदेशोंकी संख्या वस्तुतः श्रसंख्यात ही है, तथापि उक्त भाग-विधिसे मनुष्योंकी जो उत्कृष्ट संख्या दिखायी गयी है, उसका कुछ ख्याल श्रानेकेलिये कृत्पना करके इस प्रकार समकाया जा सकता है।

मान लीजिये कि संपूर्ण स्चि-श्रेणिके प्रदेश ३२००००० हैं और श्रलङ्गात्र स्चि-श्रेणिके प्रदेश २५६।२५६का प्रथम वर्गमूल १६ श्रीर तीसरा वर्गमूल २ होता है। तीसरे वर्गमूलके साथ, प्रथम वर्गमूलको गुणनेसे ३२ होते हैं, ३२का ३२००००में भाग देनेपर १००००० लब्ध होते हैं; इनमेंसे १ कम कर देनेपर, शेष वचे ६६४६६। कल्पनानु-सार यह संख्या, जो वस्तुतः श्रसंस्थातक्षप है, उसे मनुष्योंकी उत्कृष्ट संख्या सममनी चाहिये ।

<sup>&</sup>quot;सुहुमो य होइ कालो, तत्तो सुहुमयरं हवइ खित्तं। अङ्गुलसेढीमित्ते, ओसप्पिणीड असंखेजा॥३७॥"

<sup>—</sup>आवश्यक-निर्युक्ति, ए० ३३ । १—रज्जु, धनीकृत लोक, सूनि-म्रेणि भौर प्रतर मादिका स्वरूप पाँचर्ने कर्मप्रन्यकी ६७वाँ गायासे जान लेना चाहिये।

२-- जिस संख्याका वर्गे किया जाय, वह संख्या उस वर्गका बर्गमूल है।

रे—मनुष्यकी यही संख्या इसी रीतिसे गोम्मटसार-जीवकाएडकी १४६वीं गाथाने बतलाया है।

नारक भी असंख्यात हैं, परन्तु नारकोंकी असंख्यात संख्या मनुष्योंकी असंख्यात संख्यासे असंख्यातगुनी अधिक है। नारकोंकी संख्याको शास्त्रमें इस प्रकार यतलाया है:—

कालसे वे असंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणीके समयोंके तुल्य हैं। तथा पेत्रसे, सात रज्जु-प्रमाण घनीकृत लोकके श्रहुल-मात्र प्रतर-पेत्रमें जितनी स्चि-श्रेणियाँ होती हैं, उनके द्वितीय वर्ग-म्लको, उन्हींके प्रथम वर्गमूलके साथ गुणनेपर, जो गुणनफल हो, उतनी स्चि-श्रेणियोंके प्रदेशोंकी संख्या और नारकांकी संख्या बराबर होती हैं। इसको कल्पनासे इस प्रकार समक्ष सकते हैं।

कल्पना कीजिये कि अहुलमात्र प्रतर-चेत्रमें २५६ सुचि-श्रेणियाँ है। इनका प्रथम वर्गमूल १६ हुआ और दूसरा ४।१६को ६के साथ गुणनेसे ६४ होता है। ये ६४ सूचि-श्रेणियाँ हुई। प्रत्येक सुचि-श्रेणिको ३२०००० प्रदेशोंको हिसायसे, ६४ सूचि-श्रेणियोंको २०४८०००० प्रदेश हुए, इतने ही नारक हैं।

भवनपति देव असंख्यात हैं, इनमें से असुरकुमारकी संख्या इस प्रकार वतलायी गयी है:—श्रङ्गलमात्र आकाश-सेत्रके जितने प्रदेश हैं, उनके प्रथम वर्गमूलके असंख्यातवें भागमें जितने आकाश-प्रदेश आ सकते हैं, उतनी स्चि-श्रेणियोंके प्रदेशोंके वरावर असुरकुमारकी संख्या होती है। इसी प्रकार नागकुमार आदि अन्य सब भवनपति देयोंकी भी संख्या समक लेनी चाहियें।

इस संख्याको सममनेकेलिये कल्पना कीजिये कि अहुलमात्र आकाश-सेत्रमें २५६ प्रदेश हैं। उनका प्रथम वर्गमूल होगा १६।

१--गोम्मटमारमें दी हुई नारकोंफी सख्या, इस सख्यासे नहीं मिलनी । इसकेलिये देखिने, जोनकाएडकी १५२ वीं गाथा।

२--- गोमा टसारमें प्रत्येक निकायको जुदा-जुदा संख्या न देकर मब भवनपतिश्रोंको मस्या एक माथ दिखायी है। इसकेलिये देखिये, जीवकाएउको १६०वीं गाथा।

१६का कल्पनासे असंस्थातवाँ भाग २ मान लिया जाय तो २ स्चि-श्रेणियोंके प्रदेशोंके वरावर असुरकुमार हैं। प्रत्येक स्चि-श्रेणिको ३२००००० प्रदेश कल्पनासे माने गये हैं। तद्वुसार २ स्चि-श्रेणियोंके ६४००००० प्रदेश हुए। यही संख्या असुरकुमार आदि प्रत्येक भवनपतिकी समसनी चाहिये, जो कि वस्तुतः असंस्थात ही है।

व्यन्तरिनकायके देव भी श्रसंख्यात हैं। इनमेंसे किसी एक प्रकारके व्यन्तर देवोंकी संख्याका मान इस प्रकार वतलाया गया है। सङ्ख्यात योजन-प्रमाण स्चि-श्रेणिके जितने प्रदेश हैं, उनसे घनीकृत लोकके मण्डकाकार समग्र प्रतरके प्रदेशोंको भाग दिया जाय, भाग देनेपर जितने प्रदेश लब्ध होते हैं, प्रत्येक प्रकारके च्यन्तर देव उतने होते हैं।

इसे समभनेकेलिये करणना कीजिये कि सङ्ख्यात योजन-प्रमाण स्चि-श्रेणिके १००००० प्रदेश हैं। प्रत्येक स्चि-श्रेणिके ३२००००० प्रदेशांकी करिएत संख्याके अनुसार, समग्र प्रतरके १०२४००००००००० प्रदेश हुए। अब इस संख्याको १००००० भाग देनेपर १०२४०००० लब्ध होते हैं। यही एक व्यन्तरनिकाय-की सङ्ख्या हुई। यह सङ्ख्या चस्तुतः असंख्यात है।

ज्योतिया देवोंकी असङ्ख्यात सङ्ख्या इस प्रकार मानी गयी है। २५६ अडुल-प्रमाण स्वि-श्रेणिके जितने प्रदेश होते हैं, उनसे समग्र प्रतरके प्रदेशोंको भाग देना, भाग देनेसे जो लब्ध हों, उतने ज्योतिया देव हैं।

१—अपन्तरका प्रमास गोन्मटसारने यहा जान पड़ता है। देखिये, जोनकारडको १५६ वाँ गाया ।

२—क्योतिषी देवोंकी सख्या गोम्मटसारमें मिन्न हैं। देखिये, जीवकाएडकी १५६ वीं गाया।

इसको भी कल्पनासे इस प्रकार समभाना चाहिये। २५६ श्रृहुल-प्रमाण स्चि-श्रेणिमें ६५५३६ प्रदेश होते हैं, उनसे समग्र प्रतरके कल्पित १०२४०००००००००को भाग देना, भागनेसे लब्ध हुए १५६२५००००। यही मान, ज्योतिपी देवोंका समभाना चाहिये।

वैमानिक देव, असङ्ख्यात हैं। इनकी असङ्ख्यात संख्या इस प्रकार दरसायी गयी हैं:—अङ्गुलमात्र श्राकश-लेत्रके जितने प्रदेश हैं, उनके तीसरे वर्गमूलका घन करनेसे जितने श्राकाश-प्रदेश हाँ, उतनी स्चि-श्रेणियाँके प्रदेशोंके वरावर वैमानिकदेव हैं।

इसको कल्पनासे इस प्रकार वतलाया जा सकता है:—श्रहुलमात्र आकाशके २५६ प्रदेश हैं। २५६का तीसरा वर्गमूल २।२का घन = है। = स्चि-श्रेणियों के प्रदेश २५६००००० होते हैं। क्योंकि प्रत्येक स्चि-श्रेणिके प्रदेश, कल्पनासे ३२००००० मान लिये गये हैं। यही संख्या वैमानिकाको संख्या सममनी चाहिये।

मवनपति, व्यन्तर, ज्योतिपी और वैमानिक सव देव मिलकर नारकोंसे असङ्ख्यातगुण होते हैं।

देवांसे तिर्यञ्चांके अनन्तगुण होनेका कारण यह है कि अनन्त-कायिक-चनस्पति जीव, जो संख्यामें अनन्त हैं, वे भी तिर्यञ्च हैं। क्योंकि वनस्पतिकायिक जीवोंको तिर्यञ्चगतिनामकर्मका उदय होता है॥ ३७॥

<sup>&#</sup>x27;—िक सी सस्याके वर्गके माथ उस सन्याको गुणनेमें की गुणनंकन प्राप्त होता है, बह उस मंख्याका 'धन' है। जैसे — /का वग /३, उसके माथ ४को गुणनेमें ६४ होता है। यहां चारका धन है।

२—मद वैमानिकोंकी सुंख्या गोम्मटम्पर्ने एक माथ न देकरं जुदा-जुदा दी है। —जीव० गा० १६०—१६२ L

### इन्द्रिय श्रौर कायमार्गणाका अलप-बहुत्वं:---

### पणचडतिदुएगिंदि, धोवा तिन्नि अहिया श्रणंतगुणा। तस थोव श्रसंखरगी,भूजलानेल श्रहिय वण णंता॥३८॥

पञ्चचतुरित्रद्वयेकेन्द्रियाः, स्तोकास्त्रयोऽधिका अनन्तगुणाः । त्रसाः स्तोका असल्या, अग्नयो भूचलान्या आधिका वना अनन्ताः ॥३८॥

श्रर्थ—पञ्चेन्द्रिय जीव सबसे थोड़े हैं। पञ्चेन्द्रियोंसे चतुरिन्द्रिय, चतुरिन्द्रयोंसे त्रीन्द्रिय श्रीर त्रीन्द्रियोंसे द्वीन्द्रिय जीव विशेषाधिक हैं। द्वीन्द्रियोंसे एकेन्द्रिय जीव श्रनन्तगुण हैं।

त्रसकायिक जीव अन्य सव कायके जीवोंसे थोड़े हैं। इनसे अग्निकायिक जीव असह्वयात गुण हैं। श्रिप्तकायिकोंसे पृथिवीकायिक, पृथिवीकायिकोंसे जलकायिक और जलकायिकोंसे वायुकायिक विशेषाधिक हैं। वायुकायिकोंसे वनस्पतिकायिक अनन्तगुण हैं ॥३=॥

भागार्थ—श्रसङ्ख्यात कोटाकोटी योजन-प्रमाण स्वि-श्रेणिके जितने प्रदेश हैं, घनोक्तत लोकको उतनी स्वि-श्रेणियोंके प्रदेशोंके वरावर द्वीन्द्रिय जीव श्रागममें कहे गये हैं। त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय श्रीर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च द्वीन्द्रियके बरावर ही कहे गये हैं।

२—यह भ्रन्य वहुत्व प्रशापनामें पृ० १२०—१३५ तक है। गोम्मटसारकी इन्द्रिय-मार्गणामें द्वोन्द्रियमे पश्चेन्द्रिय पर्यन्तका विशेषाधिकन्त्र यहिक ममान वर्णित है।

<sup>—</sup>जीव० गा० १७७—७= ।

कायमार्गणामें तेज कायिक आदिका भी विशेषाधिकत्व यहाँके समान है।

<sup>--</sup>जीव० गा० २०३ से आगे।

र---एक सख्या अन्य संख्यासे बड़ी हो कर भी जब तक दूनी न हो, तब तक वह उससे । परें। थिक' कही जाती हैं। यथा ४ या ५ की सख्या ३से विशेषाधिक हैं, पर ६की सख्या ३से दूनी है, विशेषाभिक नहीं।

इसलिये यह शक्का होती है कि जब श्रागममें द्वीन्द्रिय श्रादि जीवोंकी संख्या समान कहीं हुई है तब पञ्चेन्द्रिय श्रादि जीवोंका उपर्युक्त श्रल्प-बहुत्व कैसे घट सकता है ?। इसका समाधान यह है कि श्रसंख्यात सह्वधाके श्रसह्वधात प्रकार है। इसलिये श्रसंख्यात कोटाकोटी योजन-प्रमाण 'स्वि-श्रेणि' शब्दसे सब जगह एक ही श्रसह्वधात सह्वधा न लेकर भिन्न-भिन्न लेनी चाहिये। पञ्चे-न्द्रिय तिर्यञ्चोंके परिमाणकी श्रसङ्ख्यात सह्वधा इतनी छोटी ली जाती है कि जिससे श्रन्य सब पञ्चेन्द्रियोंको मिलानेपर भी कुल पञ्चेन्द्रिय जीव चतुरिन्द्रियोंकी श्रपेत्वा कम ही होते हैं। द्वीन्द्रियोंसे-एकेन्द्रिय जीव श्रनन्तगुण इसलिये कहे गये हैं कि साधारण वनस्प-तिकायके जीव श्रनन्तानन्त हैं, जो सभी एकेन्द्रिय हैं।

सव प्रकारके त्रस घनीकृत लोकके एक प्रतरके प्रदेशोंके वरावरभी नहीं होते श्रौर केवल तेज कायिक जीव, श्रसह्वयात लोकाकाशके प्रदेशोंके बरावर होते हैं। इसी कारण त्रस सवसे थोड़े
श्रौर तेज कायिक उनसे श्रसह्वयातगुण माने जाते हैं। तेज कायिक, पृथिवीकायिक, जलकायिक श्रौर वायुकायिक, ये सभी
सामान्यक्रपसे श्रसंख्यात लोकाकाश प्रदेश-प्रमाण श्रागममें माने
गये हैं तथापि इनके परिमाणसम्बन्धिनी श्रसङ्ख्यात सह्वयाभिन्न-भिन्न समभनी चाहिये। इसी श्रभिप्रायसे इनका उपर्युक्तअल्प-बहुत्व कहा गया है। वायुकायिक जीवोंसे वनस्पतिकायिक
इसलिये श्रनन्तगुण कहे गये हैं कि निगोदके जीव श्रनन्त लोकाकाश-प्रदेश-प्रमाण हैं, जो वनस्पतिकायिक हैं॥ ३ = ॥

१—अनुयोगद्वार-सूत्र, पृष् २०३ २०४।

२—मनुयोगद्वार, १० ३०३

# योग और वेदमार्गणाका अल्प-यहुत्वं।

मण्वयणकायजोगा, थोवा श्रसंखग्रण अणंतग्रणा। पुरिसा थोवा इत्थी, संखगुणाणंतगुण कीवा॥३६॥

> मनावचनकाययोगा , स्तोका अबद्धयगुर्णा अनन्तगुणाः । पुरुषाः स्तोकाः स्त्रियः, सद्धयगुणा अनन्तगुणाः क्रीवाः ॥३९॥

श्रर्थ—मनोयोगवाले श्रन्य योगवालोंसे थोड़े हैं। वचनयोगवाले उनसे श्रसंख्यातगुण श्रौर काययोगवाले वचनयोगवालोंसे श्रन-न्तगुण हैं।

पुरुष सबसे थोड़े हैं। स्त्रियाँ पुरुषोंसे सङ्ख्यातगुण श्रौर नपुं-सक स्त्रियोंसे श्रनन्तगुण है॥ ३६॥

भावार्थ—मनोयोगवाले अन्य योगवालों से इसिलये थोड़े माने गये हैं कि मनोयोग संज्ञी जीवोंमें ही पाया जाता है और संज्ञी जीव अन्य सब जीवोंसे अल्प ही हैं। वचनयोगवाले मनोयोगवालोंसे असङ्ख्यगुण कहे गये हैं। इसका कारण यह है कि द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञि-पञ्चेन्द्रिय और संज्ञि-पञ्चेन्द्रिय, ये सभी वचन-योगवाले हैं। काययोगवाले वचनयोगियोंसे अनन्तगुण इस अभि-प्रायसे कहे गये हैं कि मनोयोगी तथा वचनयोगीके अतिरिक्त एके-निद्रय भी काययोगवाले हैं।

तिर्यञ्च-स्त्रियाँ तिर्यञ्च पुरुषोंसे तीन गुनी ग्रौर तीन ग्रधिक होती

वेद-विषयक श्रल्प-बहुत्वका विचार भी उसमें कुछ भिन्न प्रकारसे है। देखिये, जीव० -गा० २७६---२८०।

हैं। मनुष्य-स्त्रियाँ मनुष्यजातिके पुर्गासे सताईसगुनी श्रीर सत्ताईस श्रधिक होती हैं। देवियाँ देवों ने वत्तीसगुनी श्रीर वत्तीस श्रधिक होती हैं। इसी कारण पुरुषोंसे स्त्रियाँ संप्यातगुण मानी हुई हैं। एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय पर्यन्त सब जीव, श्रसंक्षि-पञ्चेन्द्रिय श्रीर नारक, ये सब नपुंसक ही हैं। इसीसे नपुंसक स्त्रियोंकी श्रपेत्ता श्रनन्तगुण माने हुए हैं॥ ३६॥

कषाय, ज्ञान, संयम श्रौर द्शनमार्गणाश्रोंका श्रल्प-यहुत्वः-[ तीन गाथाओंते ]

माणी कोही माई, लोही ऋहिय मणनाणिनो थोवा। स्रोहि ऋसंखा मइसुय, ऋहियसम ऋसंख विव्मंगा ॥४०॥

मानिन: क्रोविना मागिनो, लोभिनोऽधिका मनाज्ञाननः स्तोकाः । अवधयोऽसल्या मतिश्रुता, अधिकास्समा असङ्घया विभद्गाः ॥ ४० ॥

श्चर्थ-मानकपायवाले अन्य कपायवालीं थोड़े हैं। क्रोधी मानियोंसे विशेपाधिक है। मायावी क्रोधियाँसे विशेपाधिक हैं। लोभी मायावियोंसे विशेपाबिक है।

मनःपर्यायज्ञानी अन्य सव ज्ञानियांसे थोड़े हैं। अविध्रज्ञानी मनःपर्यायज्ञानियांसे असंख्यगुण हैं। मतिज्ञानी तथा श्रुतज्ञानी आपसमें तुल्य है। परन्तु अविध्रज्ञानियोंसे विशेपाधिक ही हैं। विभद्गज्ञानी श्रुतज्ञानवालोंसे असट्स्यगुण हैं॥ ४०॥

भावार्थ—मानवाले क्रोध श्रादि श्रन्य कपायवालेंसे कम हैं, इसका कारण यह है कि मानकी स्थिति क्रोध श्रादि श्रन्य कपायों-की स्थितिकी श्रपेत्ता श्रल्प है। क्रोध मानकी श्रपेत्ता श्रधिक देर

१--देखिये, पधमग्रह डा॰ २, गा० ६५ ।

२--देखियं, पषसग्रह डा० २, गा० ६८।

तक ठहरता है। इसीसे कोधवाले मानियोंसे अधिक हैं। मायाकी स्थिति कोधकी स्थितिसे अधिक है तथा वह कोधियोंकी अपेक्षा अधिक जीवोंमें पायी जाती है। इसीसे मायावियोंको कोधियोंकी अपेक्षा अधिक कहा है। मायावियोंसे लोभियोंको अधिक कहनेका कारण यह है कि लोभका उदय दसवें गुणस्थान पर्यन्त रहता है, पर मायाका उदय नववें गुणस्थान तक ही।

जो जीव मनुष्य-देहधारी, संयमवाले और अनेक-लिध-सम्पन्न
हों, उनको हो मनःपर्यायक्षान होता है। इसीसे मनःपर्यायन्नानी
अन्य सव ज्ञानियोंसे अरुप हैं। सम्यम्त्र्यो कुछ मनुष्य-तिर्वञ्चोंको
और सम्यक्त्वी सव देव-नारकोंको अवधिज्ञान होता है। इसीकारण
अवधिज्ञानी मनःपर्यायज्ञानियोंसे असंख्यगुण हैं। अवधिज्ञानियोंके
अतिरिक्त सभी सम्यक्त्वी मनुष्य-तिर्यञ्च मित-श्रुत-ज्ञानवाले हैं।
अत एव मित-श्रुत-ज्ञानी अवधिज्ञानियोंसे कुछ अधिक हैं। मित-श्रुत
होनों, नियमसे सहचारी हैं, इसीसे मित-श्रुत-ज्ञानवाले आपसमें
तुल्य हैं। मित-श्रुत-ज्ञानियोंसे विभक्तज्ञानियोंके असङ्ख्यगुण होनेका कारण यह है कि मिथ्यादिश्वाले देव-नारक, जो कि विभक्तक्रानी ही हैं, वे सम्यक्त्वी जीवोंसे असङ्ख्यातगुण हैं॥ ४०॥

केवािषो पंतगुणा, महसुयश्रन्नािण पंतगुण तुल्ला। सुहुमा थोवा परिहा-र संख श्रहखाय संखगुणा ॥४१॥

केविनोऽनन्तगुणाः, मतिश्रुताऽमानिनोऽनन्तगुणास्तुत्याः। सूक्ष्माः स्तोकाः परिहाराः संख्या यथाख्याताः संख्यगुणाः॥ ४१॥

श्रर्थ—केवलशानी विभक्तशानियोंसे अनन्तगुण हैं। मति-श्रद्धानी श्रीर श्रुत-श्रश्चानी, ये दोनों श्रापसमें तुल्य हैं; परन्तु केवल-श्रानियोंसे श्रनन्तगुण हैं।

स्दमसम्परायचारित्रवाले अन्य चारित्रवालोंसे अल्प हैं। परि-

हारविशुद्धचारित्रवाले स्वमसम्परायचारित्रियोसे संख्यातगुण हैं। यथाख्यातचारित्रवाले परिहार्विशुद्धचारित्रियोसे संख्यातगुण हैं।

भावार्थ—सिद्ध अनन्त हैं और वे सभी केवलकानी हैं, इसीसे केवलकानी विभद्गक्षानियोंसे अनन्तगुण हैं। वणस्पतिकायिक जीव सिद्धोंसे भी अनन्तगुण हैं और वे सभी मित-अक्षानी तथा अ्रुत-अक्षानी ही हैं। अत एव मित-अक्षानी तथा अ्रुत-अक्षानी, दोनोंका केवलकानियोंसे अनन्तगुण होना संगत है। मित और श्रुत-अक्षानी तरह मित और श्रुत-अक्षान, नियमसे सहचारी हैं, इसीसे मित-अक्षानी तथा श्रुत-अक्षानी आपसमें तुल्य हैं।

स्दमसंपरायचारित्री उत्कृष्ट दो सीसे नी सी तक, परिहार-विशुक्षचारित्री उत्कृष्ट दो हजारसे नौ हजार तक श्रौर यथाख्यात-चारित्री उत्कृष्टदो करोड़से नौ करोड़ तक हैं। अत एव इन तीनों प्रकारके चारित्रियोंका उत्तरोत्तर संख्यातगुण श्रस्प-बहुत्व माना

गया है॥ ४१॥

थेयसमध्य संखा, देस असंखगुण एंतगुण अजया। योवश्रसंखदुएंता, श्रोहिनयणकवलअचक्ख् ॥४२॥

क्टेदसामायिकाः सख्याः, देशा असंख्यगुणा अनन्तगुणा अयताः । स्तोकाऽसंख्यद्ग्यनन्तान्यवधिनय-केवलाचक्षंपि ॥ ४२ ॥

श्रर्थ-छेदोपस्थापनीयवारित्रवाले यथाख्यातचारित्रियोंसे संख्यातगुण हैं। सामायिकचारित्रवाले छेदोपस्थापनीयचारित्रियोंसे संख्यातगुण हैं। देशविरतिवाले सामायिकचारित्रियोंसे असं-स्यातगुण हैं। अविरतिवाले देशविरतोंसे अनन्तगुण हैं।

अवधिदर्शनी अन्य सव दर्शनवालोंसे अल्प हैं। चलुर्दर्शनी अवधिद्र्शनवालोंसे असंख्यातगुण हैं। केवलदर्शनी चलुर्द्शनवालोंसे अनन्तगुण हैं। अचलुर्दर्शनी केवलदर्शनियोंसे भी अनन्तगुल हैं। भावार्थ—यथाख्यातचारित्रवाले उत्छए दो करोड़से नो करोड़ तक होते हैं; परन्तु छेदोपस्थापनीयचारित्रवाले उत्छए दो सो करो-इसे नो सो करोड तक और सामायिकचारित्रवाले उत्छए दो हजार करोड़से नो हजार करोड़ तक पाये जाते हैं। इसी कारण ये उपर्युक्त रीतिसे संख्यातगुण माने गये हैं। तिर्यञ्च भो देशविरत होते हैं; ऐसे तिर्यञ्च श्रसंख्यात होते हैं। इसीसे सामायिकचारित्र-वालोंसे देशविरतिवाले श्रसंख्यातगुण कहे गये है। उक्त चारित्र-वालोंसो छोड़ श्रन्य सव जीव श्रविरत हैं, जिनमें श्रनन्तानन्त वन-स्पतिकायिक जीवोंका समावेश है। इसी श्रभिप्रायसे श्रविरत जांव देशविरतिवालोंकी श्रपेना श्रनन्तगुण माने गये हैं।

देवों, नारकों तथा कुछ मनुष्य-तिर्यञ्चोंको ही श्रवधिदर्शन होता है। इसीसे अन्य दर्शनवालोंकी अपेक्षा अवधिदर्शनी अल्प हैं। चकुर्दर्शन, चतुरिन्द्रिय, असंक्षि-पञ्चेन्द्रिय थ्रोर संक्षि-पञ्चेन्द्रिय, इन तीनों प्रकारके जीवोंमें होता है। इसिलये चकुर्दर्शनवाले श्रवधिद-र्शनियोंकी अपेक्षा असंख्यातगुण कहे गये हैं। सिद्ध अनन्त हैं श्रीर वे सभी केवलदर्शनी हैं, इसीसे उनकी संख्या चकुर्दर्शनियोंकी संख्यासे अनन्तगुण है। अचकुर्दर्शन सभी संसारी जीवोंमें होता है, जिनमें अकेले वनस्पतिकायिक जीव ही अनन्तानन्त हैं। इसी कारण अचकुर्दर्शनियोंको केवलदर्शनियों अनन्तगुण कहा है।

लेश्या श्रादि पाँच भागणाश्रोंका श्रत्प-बहुत्वं।

[ दो गायाओंसे । ]

पच्छाणुपृन्विलेसा, थोवा दो संख णंत दो श्रहिया। श्रमवियर थोवणंता, सासण थावोवसम संखा॥४३॥

१-लेश्याका अल्प-बहुत्व प्रशापना ए० १ ३५, ३५२, भव्य-मार्गेशाका ए० ११०

पश्चानुपूर्व्या बेश्याः, स्तोका दे सख्ये अनन्ता दे अधिके । अभव्येतराः स्तोकानन्ताः, सासादनाः स्तोका उपश्चमाः संख्याः ॥४३॥

अर्थ-लेश्यात्रोंका अल्प-बहुत्व पश्चानुपूर्वीसे—पीछेकी त्रोरसे— जानना चाहिये। जैसे.—शुक्कलेश्यावाले, अन्य सब लेश्यावालींसे अल्प हैं। पद्मलेश्यावाले, शुक्कलेश्यावालोंसे संख्यातगुण हैं। तेजो-लेश्यावाले, पद्मलेश्यावालोंसे संख्यातगुण हैं। तेजोलेश्यावालोंसे कापोतलेश्यावाले अनन्तगुण हैं।कापोतलेश्यावालोंसे नीललेश्यावाले विशेषाधिक हैं। कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावालोंसे भी विशेषाधिक हैं।

श्रमव्य जीव, भव्य जीवोंसे श्रव्प हैं। भव्य जीव, श्रमव्य जीवोंकी श्रपेत्ता श्रनन्तगुण हैं।

सासादनसम्यग्डिष्टवाले, श्रन्य सव डिष्टवालीसे कम हैं। श्रीपशमिकसम्यग्डिष्टवाले, सासादनसम्यग्डिष्टवालीसे संख्यात-गुण हैं॥४३॥

भावार्थ-लान्तक देवलोकसे लेकर अनुत्तरिवमान तकके वैमानिकदेवोंको तथा गर्भ-जन्य संख्यातवर्ष आयुवाले कुछ मनुष्य-ति-र्यञ्चोंको शुक्कलेश्या होती है। पद्मलेश्या, सनत्कुमारसे ब्रह्मलोक तकके

मशिमार्गयाका ए० १३९ और ब्राहारकमार्गयाका ए० १३२ पर है। अल्प-बहुत्व पदमें सम्यवत्वमार्गयाका जो अल्प बहुत्व ए० १३६ पर है, वह स चिप्तमात्र है।

गोम्मटसार-जीवकायडकी ५३६ से लेकर ४४१ वी तककी गथाओं में जो लेखाका अल्प-बहुत्व द्रच्य, चेत्र, काल आदिको लेकर बतलाया गया है, वह कहां-कही यहाँ से मिलता है और कहीं-कहीं नहीं मिलता।

भव्यमार्गेणामें अभव्यकी सख्या उसमें कर्मधन्यकी तरह जवन्य-युक्तानन्त कही हुई है।

सम्यात्व, सन्नी और आहारकमार्गणाका मी अल्प-बहुत्व उसमें वीचात है।
—जीव गाव ६५६—६५८—६६२—६७०।

वैमानिकदेवोंको और गर्म-जन्य संख्यात वर्ष श्रायुवाले कुछ मनुष्य-तिर्यञ्चोंको होती है। तेजोलेश्या, वादर पृथ्वी, जल और वनस्पति-कायिक जीवोंको, कुछ पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च-मनुष्य, भवनपति श्रीर व्यन्तरोंको, ज्योतिपोंको तथा सोधर्म-ईशान कल्पके वैमानिकदेवों-को होती है। सब पश्चलेश्यावाले मिलाकर सब श्रुक्षलेश्यावालोंकी अपेला संख्यातगुणे हैं। इसो तरह सब तेजोलेश्यावाले मिलाये जायँ तो सब पश्चलेश्यावालोंसे संख्यातगुण हो होते हैं। इसोसे इनका

2—लान्तकमे लेकर अनुत्तरिवमान तकके वैमानिकदेशोका अपेवा सनत्कुमारमे लेकर महालोक तकके वैमानिकदेव, अमरव्यातगुण हैं। इसी प्रकार सनत्कुमार आदिके वैमानिकदेवोंकी अपेवा करन ज्योतिपदेव ही असरव्यात-गुण हैं। अत एव यह राद्धा होती है कि पद्मलेश्यावाले शुक्रलेश्याशालोंसे और तेनोलेश्यावाले पद्मलेश्यावालोंसे अमरव्यानगुण न मानकर सख्यानगुण क्यों माने जाते हैं?

दमका ममाधान इतना ही है कि पद्मलेश्यावाले देव शुक्रनेश्यावाले दवींसे अमन्यानगुरा है सही, पर पद्मलेश्यावाले देवींकी अपेदा शुक्रनेश्यावाले तिर्यश्व अमल्यातगुरा है। इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले देवींसे असल्यातगुरा होनेपर भी तेजीलेश्यावाले देवींमें पद्मलेश्यावाले देवींसे असल्यातगुरा होनेपर भी तेजीलेश्यावाले देवींमें पद्मलेश्यावाले तिर्यश्व अमल्यातगुरा है। अत एव सब शुक्रनेश्यावालोंसे मब पद्मलेश्यावाले और सब पद्मलेश्यावालोंसे सब तेजीलेश्यावाले सल्यातगुरा ही होते हैं। माराश, केवल देवींकी अपेद्मा शुक्र आदि बक्त तीन लेश्याओंका अल्प-बहुत्व विचारा जाता, तब तो असल्यातगुरा कहा जाता, परन्तु यह अल्प-बहुत्व सामान्य जीवराशिकों लेकर कहा गया है और पद्मलेश्यावाले देवींसे शुक्र-लेश्यावाले तिर्यश्वींकी तथा तेजीलेश्यावाले देवींमें पद्मलेश्यावाले तिर्यश्वींकी सल्या इतनी बड़ी है, जिनसे कि उक्त मल्यातगुरा ही अल्प-बहुत्व घट सकता है।

श्रीनयसीमसूरिने शुक्रलेश्यासे तेजीलेश्या तकका श्रव्य बहुत्व श्रसस्यातगुण लिखा है; क्योंकि उन्होंने गाया-गत 'दो सखा' पदके स्थानमें 'दोऽसखा' का पाठान्तर लेकर व्याख्या की है और श्रपने टनेमें यह भी लिखा है कि किसी-किसी प्रतिमें 'दो सखा' का पाठान्तर है, जिसके मनुसार सख्यातगुणका श्रव्य-बहुत्व समकता चाहिये, जो सुशोंको विचारणीय है।

'दोऽसखा' यह पाठान्तर वास्तविक नहीं है। 'दो सखा' पाठ ही तथ्य है। इसके अनु-सार सख्यातगुण अन्य-बहुत्वका शङ्का-समाधान-पूर्वक विचार, सुष्ठ श्रीमलपिगिरिस्रिने प्रशापनाके अन्य-बहुत्व तथा लेश्यायदकी अपनी वृत्तिमें बहुत स्पष्ट रौतिसे किया है।—ए० १३६, ३०५। अलप-यहुत्य संस्थातगुण कहा है। कापोतलेश्या, अनन्तवनस्पतिका-यिक जीवोंको होती है, इसी स्वयसे कापोतलेश्यावाले तेजोलेश्या-वालोंसे अनन्तगुण कहे गये हैं। नीललेश्या, कापोतलेश्यावालोंसे अधिक जीवोंमें और रूप्णलेश्या, नीललेश्यावालोंसे भी अधिक जीवोंमें होती है: पर्योक्ष नीललेश्या कापोतकी अपेक्षा क्षिप्टतर अध्य-यसायरूप और रूप्णलेश्या नीललेश्यासे क्षिप्टतम अध्यवसायरूप है। यह देखा जाता है कि क्षिप्ट, क्षिप्टतर और क्षिप्टतम परिणामवाले जीवोंकी संस्था उत्तरोत्तर अधिकाधिक ही होती है।

भव्य जीव, श्रमव्य जीवाँकी श्रपेत्ता श्रनन्तगुण हैं; क्याँकि श्रभव्य-जीव 'जघन्ययुक्त' नामक चौथी अनन्तसंख्या-प्रमाण है, पर भव्य जीव श्रनन्तानन्त हैं।

श्रीपशमिकसम्यक्त्वको त्याग कर जो जीव मिथ्यात्वकी श्रोर सुकते हैं, उन्हींको सासादनसम्यक्त्व होता है, दूसराँको नहीं। इसीले श्रन्य सय दिएवालांसे सासादनसम्यक्ति होता के स ही पाये जाते हैं। जिनने जीवांको श्रीपशमिकसम्यक्त्व प्राप्त होता है, वे सभी उस सम्यक्त्वको वमन कर मिथ्यात्वके श्रीममुख नहीं होते, किन्तु कुछ ही होते हैं, इसीसे श्रीपशमिकसम्यक्त्वसे गिरनेवालांकी श्रोदा उसमें स्विर रहनेवाले संस्थातगुण पाये जाते हैं॥ ४३॥

मीसा संस्वा वंयग, असंखगुण सहयमिच्छ दु अणंता। संनियर थोव णंता,-णहार थोवयर असंस्वा ॥ ४४॥

मिश्राः सङ्या वेदका, असङ्यगुणाः खायिकामस्या द्वावनन्ती । संजीतरे न्तोकानन्ता, अनाहारकाः स्तोका इतरेऽसङ्याः ॥ ४४ ॥

श्चर्य-मिश्रदृष्टिवाले, श्रीपश्मिकसम्यग्दृष्टिवालोंसे संस्थात-गुष हैं। चेदक (हायोपश्मिक) सम्यग्दृष्टिवाले जीव, मिश्रदृष्टिवालोंसे त्रसंख्यातगुण हैं। हाथिकसम्यग्दृष्टिवाले जीव, वेदकसम्यग्दृष्टि-वालांसे अनन्तगुण हैं। मिथ्यादृष्टिवाले जीव, हाथिकसम्यग्दृष्टि-वाले जीवांसे भी अनन्तगुण हैं।

संबी जीव, श्रसंबी जीवोंकी श्रपेत्ता कम हैं श्रीर श्रसंबी जीव, उनसे श्रनन्तगुण हैं। श्रनाहारक जीव, श्राहारक जीवोंकी श्रपेत्ता कम हैं और श्राहारक जीव, उनसे श्रसंख्यातगुण हैं॥४४॥

भावार्थ—मिश्रदृष्टि पानेवाले जीव दो प्रकारके हैं। एक तो वे, जो पहले गुण्लानको छोड़कर मिश्रदृष्टि प्राप्त करते हैं और दूसरे वे, जो सम्यग्दृष्टिसे च्युत होकर मिश्रदृष्टि प्राप्त करते हैं। इसीसे मिश्रदृष्टिवाले श्रीपश्मिकसम्यग्दृष्टिवालोंसे संत्यातगुण हो जाते हैं। मिश्रसम्यग्दृष्टिवालोंसे ज्ञायोपश्मिकसम्यग्दृष्टिवालोंके श्रसंख्यातगुण होनेका कारण यह है कि मिश्रसम्यक्त्वकी अपेना सायोपश्मिकसम्यक्त्वकी स्थित बहुत श्रिष्ठिक है। मिश्रसम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिश्रन्तर्मुहृत्तंकी ही होती है, पर न्नायोपश्मिकसम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिश्रन्तर्मुहृत्तंकी ही होती है, पर न्नायोपश्मिकसम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिश्रक्तर्मुहृत्तंकी ही होती है, पर न्नायोपश्मिकसम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिश्रक्तर्मुहृत्तंकी ही होती है, पर न्नायोपश्मिकसम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितश्रक्षश्रयक्त्योंसे श्रनन्तगुण हैं। न्नायिकसम्यक्त्वयोंसे भी मिथ्यात्वियोंके श्रनन्तगुण होनेका कारण यह है कि सब वनस्पितिसायिक जीव मिथ्यात्वो ही हैं श्रीर वे सिद्धोंसे भी श्रनन्तगुण हैं।

देव, नारक, गर्भज-मनुष्य तथा गर्भज-तिर्यञ्च ही संझी हैं, शेष सब संसारी जीव असंझी हैं, जिनमें अनन्त वनस्पतिकायिक जीवों-का समावेश हैं; इसीलिये असंझी जीव संशियोंकी अपेद्या अनन्त-गुण कहे जाते हैं।

वित्रहगतिमें वर्तमान, केवलिसमुद्यातके तीसरे, चौधे और पाँचवें समयमें वर्तमान, चौदहवें गुणस्थानमें वर्तमान और सिद्धः ये सब जीव अनाहारक हैं; शेप सब आहारक हैं। इसीसे अनाहा-रकोंकी अपेदा आहारक जीव असंख्यातगुण कहे जाते हैं। वनस्प-तिकायिक जीव सिद्धोंसे भी अनन्तगुण हैं और वे सभी संसारी होनेके कारण आहारक हैं। अत पव यह शक्का होती है कि आहारक जीव. अनाहारकोंकी अपेदाा अनन्तगुण होने चाहिये, असंख्य-गुण केसे ?

इसका समाधान यह है कि एक-एक निगोद-गोलकमें अनन्त जीव होते हैं: इनका असंख्यातवाँ भाग अतिसमय मरता और विश्रहगतिमें वर्तमान रहना है। ऊपर कहा गया है कि विश्रहगतिमें वर्तमान जीव अनाहारक हो होते हैं। ये अनाहारक इतने अधिक होते हैं, जिससे कुल आदारक जीव, कुल अनाहारकोंकी अपेसा अन-न्यगुण कमी नहीं होने पाते, किन्तु असंख्यातगुण ही रहते हैं॥४४॥

# दितीयाधिकारके परिशिष्ट ।

# SE EST SO SE

### परिशिष्ट "ज"।

## पृष्ठ ५२, पड्कि २३के 'योगमार्गणा' शब्दपर—

तीन योगोंके बाह्य और आभ्यन्तर कारण दिखा कर उनकी न्यास्या राजवानिय में बहुत ही स्पष्ट की गई है। उनका साराश इन प्रकार है —

- (क) बाह्य श्रीर श्राभ्यन्तर कारणोंने होनेवाला जो मननके श्रिभेगुख श्रात्माका प्रदेश-परिस्पन्द, वह 'मनोयांग' है। इसका बाह्य कारण, मनोवर्गणाका श्रालम्बन श्रीर श्राभ्यन्तर कारण, वीर्यान्तरायकर्भका खय-खयोपशम तथा नो इन्द्रियावरणकर्मका खय-खयोपशम (मनो लिक्ष) है।
- (ख) बाह्य और आभ्यन्तर कारण-जन्य आत्माका भाषाभिमुख प्रदेश परिस्वन्द 'वचन-नोग' है। इसका बाह्य कारण पुरुलविषाको शरीरनामकर्मके उदयसे होनेवाला वचनवर्गणका आलम्बन है श्रीर आभ्यन्तर कारण वीर्यान्तरायकर्मका चय-चयोपशम तथा मितज्ञानावरण श्रीर अक्ट्रश्रुतज्ञानावरण श्रादि कर्मका चय-चयोपशम (वचनलिभ) है।
- (ग) बाह्य और आभ्यन्तर कारण-जन्य गमनादि-विषयक आत्माका प्रदेश परिस्पन्द 'काय-योग' है। इसका बाह्य कारण किमी न-किसी प्रकारकी श्रीरमर्गणाका आलम्बन है और आभ्य-न्तर कारण वीर्यान्तरायकर्मका चय-चयोपशम है।

यवि तेरहवें भीर चौदहवें, इन दोनों गुणस्थानोंके समय वीर्यान्तरायकर्मका क्षयरूप आभ्यन्तर कारण समान ही है, परन्तु वर्गणालम्बनरूप वाह्य कारण समान नहीं है। अर्थात् वह तेरहवें गुणस्थानके समय पाया जाता है, पर चौदहवें गुणस्थानके समय नहीं पाया जाता। इसीसे तेरहवें गुणस्थानमें गोग-विधि होती है, चौदहवें में नहीं। इसकेलिये देखिये, तत्त्वार्थ- अध्याय ६, सू० १, राजवार्तिक १०।

वोगके विषयमें राङ्गा-समाधान ---

(क) यह राष्ट्रा होती है कि मनोयोग और वचनयोग, काययोग हो हैं, क्योंकि इन दोनों योगोंके समय, रारीरका न्यापार अवश्य रहता ही है और इन योगोंके आलम्बनभूत मनोद्रन्य तथा भाषाद्रन्यका ग्रहण भी किसी-न-किसी प्रकारके शारीरिक-योगसे ही होता है। हमका समाधान यही है कि मनोयोग तथा वचनयोग, काययोगसे जुटा नहीं है, किन्तु काययोग विशेष ही हैं। जो काययोग मनन करनेमें सहायक होता है, वही उम ममय 'मनो योग' और जो काययोग, भाषाके बोलनेमें सहकारी होता है, वही उस समय 'वचनयोग' माना गया है। सारांश यह है कि ज्यवहारकेलिये ही काययोगके तीन मेद किये हैं।

(स) यह भी राह्ना होता है कि उक्त रीतिसे श्वासीच्क्लासमें सहायक होनेत्राले काथयोग-को 'श्वामीच्क्लासयोग' कहना चाहिये और तीनकी जगह चार योग मानने चाहिये।

इसका समाधान यह दिया गया है कि न्यवहारमें, जैसा भाषाका श्रीर मनका विशिष्ट प्रयोजन दोखता है, वैसा श्रासोच्छ्रासका नहीं। अर्थात् श्रासोच्छ्रास श्रीर रारीरका प्रयोजन वैसा भिन्न नहीं है, जैसा शरीर और मन-बचनका। इसीसे तीन ही योग माने गये हैं। इस विषयके विशेष विचारकेलिये विशेषावश्यक-भाष्य, गा० ३५६—-३६४ तथा लोकप्रकारा-सर्ग ३, क्रो० १३४४—-१३४६ के वीचका गय देखना चाहिये।

द्रव्यमन, द्रव्यवचन और शरीरका स्वरूप ---

- (क) जो पुद्रल मन बननेके योग्य हैं, जिनको शास्त्रमें 'मनोवर्गणा' कहते हैं, वे जब मनरूपमें परिण्यत हो जाते हैं—विचार करनेमें सहायक हो सकें, ऐसी स्थितिको प्राप्त कर लेते हैं—तब उन्हें 'मन' कहते हैं। रारीरमें द्रव्यमनके रहनेका कोई खास स्थान तथा उनका नियत आकार श्रेताम्बरीय अन्योंमें नहीं है। श्रेताम्बर-सम्प्रदायके अनुमार द्रव्यमनको गरीर-ज्यापी और रारीराकार समकता चाहिये। दिगम्बर-सम्प्रदायमें उसका स्थान हृदय तथा आकार कमल-कासा माना है।
  - (व) वच नम्पर्मे परिख्त एक प्रकारके पुद्रल, जिन्हें भाषावर्गणा कहते हैं, वे ही 'व बन' कहताते हैं।
  - (ग) जिससे चलना-फिरना, खाना-पोना आदि हो नकता हैं, जो सुख दु व भोगनेका स्थान है और जो औदारिक, वैक्रिय आदि वर्गणाओं ने बनता है, वह 'शरीर' कहलाता है।

### परिशिष्ट "झ"।

### पृष्ठ ६५, पङ्क्ति =के 'सम्यक्तव' शब्दपर—

इसका स्वरूप, विशेष प्रकारसे जाननेकेलिये निम्न-लिखित कुछ बार्तोका विचार करना बहुत उपयोगी है —

- (१) सम्यक्त्व सहेतुक है या निहेंतुक ?
- (२) ज्ञायोपरामिक भादि भेरोंका आधार क्या है ?
- (३) श्रीपशमिक श्रीर चायोपरामिक-सम्यक्त्वका श्रापसमें श्रन्तर ,तथा चायिकसम्यक्त्व को विशेषता।
  - (४) राङ्का-समाधान, विषाकोदय भौर प्रदेशोदयका स्व स्प ।
  - (५) इयोपराम श्रीर उपरामको व्याख्या तथा खुलासावार विचार ।
- (१)--मम्यक्त-परिणाम सहेतुक है या निहेंतुक ? इस प्रथ्नका उत्तर यह हैं कि उसको निहेंतुक नहीं मान मकते क्योंकि जो वस्तु निहेंतुक हो, वह सब कानमें, सब जगह, पकसी होनी चाहिये अथवा उसका श्रमाव होना चाहिये। मन्यक्त्व-परिखाम, न तो सबमें समान है और न उमका त्रमान है। इमलिये उसे सहेतुक मानना ही चाहिवे। सहे 1क मान लेनेपर पह प्रश्न होता है कि उसका नियत हेतु क्या है, प्रवचन-श्रवण, मगबरपूजन भादि जो-जो दाझ निमित्त माने जाते हैं, वे तो सम्यक्तवके नियन कारण हो ही नहीं सकते, नयोंकि इन नाह्य निमित्तोंके होते हुए भी अमन्योंकी तरह अनेक मन्योंको सम्यक्त-प्राप्ति नहीं होती। इसका उत्तर इतना ही है कि सम्यन्त्व-परिणाम प्रकट होनेमें नियत कारण जीवका तथाविष सन्यत्व-नामक अनादि पारिणाभिक-स्त्रमात्र तिरोष हो है। जब इस पारिणामिक भव्यत्वका परि-प्राप्त होता है, तभी सम्यक्त-लाभ होता है। भन्यत्व परियाम, साध्य रोगके समान है। कोई साध्य रोग, स्वयमेव (बाह्य उपायके विना ही) शान्त हो जाता है। किसी साध्य रोगके शान्त होनेमें वैवका उपचार भी दरकार है और कोई साध्य रोग ऐसा भी होता है, जो बहुत दिनोंके बाद मिटता है। भन्यत्व-स्वभाव, ऐमा ही है। अनेक जीवोंका भव्यत्व, बाद्य निमित्तके विना ही परिपाक प्राप्त करता है। पेसे भी जीव हैं, जिनके भन्यत्व-रचमावका परिपाक होनेमें शास्त्र-श्रवण आदि बाह्य निमित्तोंको आवश्यकता पहती है। भौर अनेक बोबोंका भन्यत्व परिणाम दोर्घ-काल व्यतीत हो चुकनेपर, स्वयं ही परिपाक प्राप्त करता है। शास्त्र अवस्त, अहँत्पूजन आदि जो बाह्य निमित्त है, ने सहकारीमात्र है। उनकेद्वारा कभी कभी अन्यत्वका परिवाक होनेमें मदद मिलती है इसीसे न्यवहारमें ने सम्यनत्वके कारण माने गये हैं और उनके आलम्बनकी आव-रयकता दिखायी जाती है। पर-तु निश्चय-दृष्टिसे तथाविध-मञ्जलके विपाकको हो सम्यगत्वका

अन्यभिचारी (निश्चित) कारण मानना चाहिये। इससे शास्त्र-त्रवण, प्रतिमा-पूजन श्रादि बाह्य कियाचोंकी बनैकान्तिकता, जो अधिकारी भेदपर श्रवलम्बित है, उसका खुनासा हो जाता है। यही भाव, भगवान् उमास्वातिने 'तिविसर्गादिधिगमाद्वा'—तत्त्वार्ध-त्र० १, सृत्र ३से प्रकट निया है। श्रीर यही वात प्रचर्सब्रह-द्वार १, ग० = की मलयगिरि-टीकार्मे भी है।

- (२)—सम्यवस्य गुण, प्रकट होनेके आभ्यन्तर कारणोंकी जो विविधता है, वही लायोप-रामिक आदि भेदोंका आधार है:—अनन्तानुबन्धि-चतुष्क और दर्शनमोहनीय-त्रिक, इन सात प्रकृतियोंका लयोपराम, लायोपरामिकसम्यवस्यका; लपराम, औपरामिकसम्यवस्यका और लय, लायिकसम्यवस्यका कारण है। तथा सम्यवस्यके गिरा कर मिथ्यात्यकी और अकानेवाला अनन्ता-नुबन्धो कपायका लदय, सासादनसम्यवस्यका कारण और मिश्रमोहनीयका लदय, मिश्रसम्यवस्य-का कारण है। जीपरामिकसम्यक्त्यमें काललिध्य आदि अन्य क्या २ निमित्त अपेलित हैं और यह किस २ गतियें किन २ कारणोंसे होता है, इसका विरोप वर्णन तथा लायिक और लायो-परामिकसम्यवस्यका वर्णन कमराः—तस्यार्थं अ०२, सू०३ के १ले और २१ राजवार्तिकमें तथा सू० ४ और ४ ये ७वें राजवार्तिकमें है।
- (३)—भीपरामिकसन्यस्यके समय, दशंनमोहनीयका किसी प्रकारका उदय नहीं होता; पर हायोपरामिकसन्यक्त्वके समय. सन्यक्त्वमोहनीयका विपाकोदय और मिथ्यात्वमोहनीयका प्रदेशोदय होना है। इसी भिन्नताके कारण शास्त्रमें श्रोपरामिकसन्यक्त्वको, 'भावसन्यक्त्व' श्रोर हावोपरामिकसन्यक्त्वको, 'द्रव्यसन्यक्त्व' कहा है। इन दोनों सन्यक्त्वोंसे हायिकसन्यक्त्व विशिष्ट है: व्योक्ति वह स्थायी है श्रीर ये दोनों अस्थायी है।
- (४)—यह राद्धा होती है कि मोहनीयकर्म वातिकर्म है। वह सम्यक्त और चारित्रक्यांयका यात करता है, इसलिये सम्यक्त्वमोहनीयके विपाकोदय और मिथ्यात्वमोहनीयके प्रदेशोदयके समय, सम्यक्त्व-परिणाम व्यक्त कैसे हो सकता है? इसका समाधान यह है कि
  सम्यक्त्वमोहनीय, मोहनीयकर्म है सही, पर उसके दलिक विशुद्ध होते हैं; क्योंकि शुद्ध अध्यवमायसे जब मिथ्यात्वमोहनीयकर्मके दलिकोंका सर्वधाती रस नष्ट,हो जाता है, तब वे ही एक-स्थान
  रसवाले और दि-स्थान अनिमन्द रसवाले दलिक 'सम्यक्त्वमोहनीय' वाहलाते हैं। जैसे:—कॉच
  आदि पारदर्शक वरतुएँ नेत्रके दर्शन-कार्यमें एकावट नहीं डालती, वैसे ही मिथ्यात्वमोहनीयके
  शुद्ध दलिकोंका विपाकोदय सम्यक्त्व-परिणामके आविर्मावमें प्रतिबन्ध नहीं करता। अव रहा
  मिथ्यात्वचा प्रदेशोदय, सो वह भी, सम्यक्त्व-परिणामका प्रतिबन्धक नहीं होता; क्योंकि नीरस
  रित्रकोंका ही प्रदेशादय होता है। जो दलिक, मन्द रसवाले हैं, उनका विपाकोदय मी, जब
  गुग्यका वात नहीं करता, तब नीरस दलिकोंके प्रदेशोदयसे गुग्यके बात होनेकी सम्भावना ही नहीं
  की जा सकती। देखिये, प्रक्संग्रह-द्वार १, १५वीं गाथाकी टीकामें क्यारहवें गुग्यस्थानकी व्याख्या।

- (४)—स्रयोपशम-जन्य पर्याय 'झायोपशमिक' श्रीर उपशम-जन्य पर्याय 'श्रीपगमिक' क्रहलाता है। इसलिये किसी भी सायोपशमिक श्रीर श्रीपशमिक भावका यथार्थ शान करनेके-लिये पहले स्रयोपशम श्रीर उपशमका ही स्वरूप जान लेना श्रावश्यक है। स्रत इनका स्वरूप शास्त्रीय प्रक्रियाके श्रनुसार लिखा जाता है —
- (क) चयोपशम शब्दमें दो पट हैं जय तथा उपशम । 'चयोपशम' शब्दका मतलव, कर्मके चय और उपशम दोनोंसे हैं। चयका मतलव, आत्मासे कर्मका विशिष्ट सम्बन्ध छूट जाना और उपशमका मतलव कर्मका अपने स्वरूपमें आत्माके साथ सलग्र रह कर भी उनपर अमर न जालना है। यह तो हुआ मामान्य अर्थ, पर उसका पारिभाषिक अर्थ कुछ अधिक हैं। वन्धाविका पूर्ण हो जानेपर किमी विविद्यंत कर्मका जब चयोपशम शुरू होता है, तब विविद्यंत वर्तमान समयसे आविकता-पर्यन्तके दिलक, जिन्हें उदयाविकता-प्राप्त या उदीर्ण-टिलक कहते हैं, उनका तो अदेशोदय व विपाकोटयद्वारा जय (अभाव) होता रहता है, और जो दिलक, विविद्यंत वर्तमान समयमे आविकता तक्में उदय पाने योग्य नहीं हैं जिन्हें उदयाविकता बहिर्मृत या अनुदीर्ण दिलक कहते हैं उनका उपशम (विपाकोदयक्षी योग्यनाका अभाव या तीव्र रनसे मन्द रसमें परिखमन) हो जाता है, जिससे वे दिलक, अपनी उदयाविकता प्राप्त होनेपर, प्रदेशोदय या मन्द विपाकोदयद्वारा चीर्ण हो जाने हैं अर्थात् आत्मापर अपना फल प्रकट नहीं कर मकने या कम प्रकट करते हैं।

इस प्रकार श्रावितका पर्यन्तके उदय-प्राप्त कर्मटितकोंका प्रदेशोदय व विपाकीदयदारा चय श्रीर श्रावितकाके वादके उदय पाने योग्य कर्मदितकोंकी विपाकोदयसम्बन्धिनी योग्यनाका समाव या तीव रसका मन्द रसमें परियामन होते रहनेसे कर्मका स्रयोपशम कहलाता है।

चयोपराम-योग्य कर्म — चयोपराम, मब कर्मोका नहीं होता, सिर्फ घातिकर्मीका होता है। घातिकर्मके देशघाति श्रीर मर्वधाति, ये दो भेद हैं। दोनोंके स्रयोपराममें कुछ विभिन्नता है।

(क) जब देशघातिकर्मका चयोपराम प्रवृत्त होता है, तब उसके मन्ट रस-युक्त कुछ दिलकोंका विपाकोदय, साथ ही रहता है। विपाकोदय-प्राप्त दिलक, भल्प रम-युक्त होनेसे स्वावाय गुणका घात नहीं कर सकते, इससे यह सिद्धान्त माना गया है कि देशघातिकर्मके चयोपरामके समय, विपाकोदय विरुद्ध नहीं है, अर्थात् वह चयोपरामके कार्यको—न्यावार्य गुणके विकामको—रोक नहीं सकता। परन्तु यह वात ध्यानमें रखनी चाहिये कि देशघातिकर्मके विपाकोदय-मिश्रित चयोपरामके समय, उसका सर्वधाति-रस युक्त कोई भी दलिक, उदयमान नहीं होता। इसमे यह सिद्धान्त मान लिया गया है कि जब, सर्वधाति-रस, शुद्ध-श्रध्यवमायसे देशघातिरूपमें परिणत हो जाता है, तभी अर्थात् देशघाति-स्पर्धकके हो विपाकोदय-कालमें चयोपराम श्रवश्य प्रवृत्त होता है।

#### परिशिष्ट "द"।

### पृष्ठ ७४, पङ्कि २१के "सम्भव" शब्दपर—

श्रठारह मार्गणामें श्रचकुर्दर्शन परिगणित है, श्रत एव उसमें भी चौदह जीवस्थान समम्तने चाहिये। परन्तु इमपर प्रश्न यह होता है कि श्रचकुर्दर्शनमें जो श्रपयीप्त जीवस्थान माने जाते हैं, सो क्या श्रपयीप्त-श्रवस्थामें इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होनेके बाद श्रचकुर्दर्शन मान कर या इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होनेके पहले भी श्रचकुर्दर्शन होता है, यह मान कर ?

यदि प्रथम पत्त माना जाय तब तो ठीक है, क्योंकि इन्द्रियपर्याप्त पूर्ण होनेके बाद अपर्याप्त-अवस्थामें ही चलुरिन्द्रियद्वारा मामान्य बोध मान कर । जैसे —चलुर्टशंनमें तीन अपर्याप्त-जावस्थान १७वीं गाधामें मतान्तरसे बतलाये हुए हैं, वैसे ही इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होनेके बाद अपर्याप्त-अवस्थामें चलुर्भिन्न इन्द्रियद्वारा मामान्य बोध मान कर अचलुर्दर्शनमें सात अपर्याप्त जोवस्थान घटाये जा सकने हैं।

परन्तु श्रीजयसीमस्रिने इस गाथाने भपने टनेमें इनिद्रयपर्याप्ति पूर्ण होनेके पहले भी अचलुर्दर्शन मान कर उसमें अपर्याप्त जीवस्थान माने हैं। भीर सिद्धान्तके आधारसे वतलाया है कि विम्रहगति और कार्मणयोगमें अवधिदर्शनरहित जीवकी अचलुर्दर्शन होता है। इस पत्तमे अश्र यह होता है कि इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होनेके पहले द्रव्येन्द्रिय न होनेसे अचलुर्दर्शन कैमे मानना ? इसका उत्तर दो नरहमे दिया जा सकता है।

(१) द्रव्येन्द्रिय होनेपर द्रव्य श्रीर भाव, उभय इन्द्रिय-जन्य उपयोग श्रीर द्रव्येन्द्रियकं अभावमें केवल भावेन्द्रिय-जन्य उपयोग, इस तरह दो प्रकारका उपयोग है। विश्वहगतिमें श्रीर इन्द्रियपर्याप्ति होनेके पहले, पक्ले प्रकारका उपयोग, नहीं हो सकता, पर दूसरे प्रकारका दर्शना-त्मक सामान्य उपयोग माना जा सकता है। ऐमा माननेमें तत्त्वार्थ-अ०२, सू०६ की वृत्तिका--

"अथवोन्द्रियनिरपेक्षमेव तत्कस्यचिद्भवेद् यत पृष्ठत उपसर्पन्तं सपे बुद्धयेवेन्द्रियव्यापारनिरपेक्षं पश्यतीति।"

यह कथन प्रमाण है। सारांश, इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होनेके पहले उपयोगात्मक अचतुर्दर्शन मान कर समाधान किया जा सकता है।

(२) विग्रहगितमें श्रीर इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होनेके पहले अचलुर्दर्शन माना जाता है, सो शक्तिरूप अर्थात् स्थोपरामरूप, उपयोगरूप नहीं । यह समाधान, प्राचीन चतुर्थं कर्मश्रन्थकी ४६वीं गाथाकी टीका के— चयोपणममें कर्मका चय भी जारी रहना है, जो कमसे कम प्रदेशोदयके सिवाय हो ही नहीं सकता। परन्तु उपशममें यह बात नहीं, जब कर्मका उपशम होता है, तमृत्ति उसका चय कक ही जाता है, अत एव उसके प्रदेशोदय होनेकी आवश्यकना ही नहीं रहती। इसीसे उपशम अवस्था तभी मानी जाती है, जब कि अन्तर्करण होता है। अन्तरकरणके अन्तर्मृह्तेमें उदय पानेके योग्य दिलकोंमेंसे कुछ तो पहले ही भोग लिये जाते हैं और कुछ दिलक पीछे उदय पानेके योग्य बना दिये जाते हैं, अर्थात् अन्तरकरणमें वेद्य-दिलकोंका अभाव होता है।

श्रत पव चयोपगम श्रीर उपगमको सिंदाप्त व्याख्या इतनी ही की जाती है कि चयोप-गमके समय, प्रदेशोदय या मन्द विपाकोदय हाता है, पर उपरामके समय, वह मा नहीं होता। यह नियम याद रखना चाहिये कि उपगम मी धानिकर्मका हो हो सकता है, सो भी सब धानि-कर्मका नहीं, किन्तु केवल मोहनीयकर्मका। श्रर्थात् प्रदेश श्रीर विपाक दोनों प्रकारका उदय, यदि रोका जा सकना है तो मोहनीयकर्मका हो। इसकेलिये देखिये, नन्द्री, सू० = को टीका, प्र० ७० कम्मपयहो, श्रीयशोविजयबी-कृत टोका, प्र० १३, प्रध० द्वा० १, गा० २६को मलयगिरि-व्याख्या। सम्यक्त्वके स्वरुप, उत्पत्ति श्रीर भेट-प्रभेटादिका नविस्तर विचार देखनेकेलिये देखिये, न्लोकप्र०-सर्ग ३, श्रोक १६६—७००।

# "त्रयाणामप्यचक्षुर्दर्शनं तस्यानाहारकावस्थायामपि छिष्धमाश्रि-त्याभ्युपगमात्।"

इस उल्लेखके आधारपर दिया गया है।

प्रश्न—इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होनेके पहले जैसे उपयोगस्य या व्ययेपरामस्य श्रचकुर्दर्शन भाना जाता है, वैसे ही चकुर्दर्शन क्यों नहीं माना जाता ?

कत्तर—चतुर्दर्शन, नेत्ररूप विशेष-इन्द्रिय-जन्य दर्शनको कहते हैं। ऐमा दर्शन उसी समय माना जाता है, जब कि द्रश्यनेत्र हो। अत एव चतुर्दर्शनको इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होनेके बाद ही माना है। अचतुर्दर्शन किसी-एक इन्द्रिय-जन्य सामान्य उपयोगको नहीं कहते, किन्तु नेत्र-मित्र किसी द्रव्येन्द्रियसे होनेवाले, द्रव्यमनमे होनेवाले या द्रव्येन्द्रिय तथा द्रव्यमनके अमावमें चयोपशममात्रसे होनेवाले सामान्य उपयोगको कहते हैं। इसीसे अचतुर्दर्शनको इन्द्रिय-पर्याप्ति पूर्ण होनेके पहले और पीछे, दोनों अवस्थाओं माना है।

#### परिशिष्ट "ठ"।

#### पृष्ट ७=, पङ्क्ति ११के 'झनाहारक' शब्दपर-

श्रनाहारक जीव दो प्रकारके होते हैं — इष्टास्थ और वोतराग । वीतरागर्में को श्रशरीरीः (मुक्त) है, वे सभी सदा श्रनाहारक ही हैं, एपरन्यु जो गगर-धारी हैं, वे केवलिसमुद्धातके तीमरें, जीये और पाँचवें ममयमें ही श्रनाहारक होते हैं। इष्टास्थ जीव, श्रनाहारक तभी होते हैं, जब वे विग्रहगितमें वर्ग मान हों।

नम्मान्तर झहण करनेकेलिये जीवको पूर्व-स्थान छोड़कर दूसरे स्थानमें जाना पड़ता है। दृमरा स्थान पहले स्थानने विश्लेण-पतित (वक्त-रेखा) में हो, तब उसे वक्त-गति करनी पहती है। वक्त-गतिके सम्बन्धमें इम जगह तीन वार्तोपर विचार किया जाता है —

- (१) बक्र-गतिमें विद्यह (धुमाव) की सख्या, (२) वक्र-गतिका काल-परिमाण श्रीर (३) वक्र गतिमें अनाहारकत्वका काल-मान ।
- (१) कोई उत्पत्ति स्थान ऐसा होता है कि निसको जीव एक विग्रह करके ही प्राप्त कर लेता है। किमी स्थानकेलिये दो गिग्रह करने पढ़ने हैं और किमीकेलिये तीन भी। नवीन उत्पत्ति-स्थान, पूर्व-स्थानसे कितना ही विश्रेणि-पतित यथों न हो, पर वह तीन विश्रहमें तो अवस्य ही प्राप्त हो नाता है।

इम विषयमें दिगम्बर साहित्यमें विचार-भेट नजर नहीं बाता, क्योंकि-

''विग्रह्वती च संसारिण' प्राक् चतुभ्यः।''—तत्त्वार्थ-भ० २, त्० २८ । इम सूत्रकी मर्वार्थसिक्दि-टोकामें आपूज्यपादस्थायीने व्यधिकसे श्रिषक तीनं विग्रहवाली जितका ही उम्लेख किया है । तथा —

"एकं द्वी त्रीन्वाऽनाहारक।" —नत्तार्थ-म०२, सूत्र ३०।

इस सूत्रके ६ठे राजवातिकार्गे मट्टारक श्रीभकलकूदेवने भी अधिकसे अधिक त्रि-विश्रह-गतिका ही समर्थन किया है। नेमिचन्द्र मिद्धान्तचक्रवर्ती भी गोम्मटसार-जीवकाएडकी -६६६वीं गायामें एक्त मतका ही निर्देश करते हैं।

श्वेनाम्मरीय अन्योंमें इस विषयपर मतान्तर बिलित पावा जाता है -

"वित्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुभ्येः।" —तत्त्वार्थ-अ०२, स्त्र २१। "एकं द्वौ वाऽनाहारकः।" —तत्त्वार्थ-अ०२, स्०२०।

एक विश्वहवाली गति, जिसकी काल-मर्यादा दो समयकी है. उसके दोनों समयमें जीव प्राहारक ही होता है, क्योंकि पहले समयमे पूर्व-गरीर-योग्य लोमाहार शहरा किया जाता है श्रीर दूसरे समयमें नवीन शरीर-योग्य श्राहार । दो विग्रहवाली गति, जो तीन समयकी है श्रीर तीन विश्रहवाली गति, जो चार समयकी है, उसमें प्रथम तथा श्रन्तिम समयमें आहारकाव होते-पर भी बीचके समयमें अनाहारक-अवस्था पायी जाती है। अर्थात दि-विग्रहगतिके मध्यमें एक ममय तक और ति विश्वहगतिमें प्रथम तथा अन्तिम समयको छोड़, बीचके दो समय पर्यन्त अनाहारक स्थिति रहती है। व्यवहारनयका यह मत कि विग्रहकी अपेचा अनाहारकत्वका समय एक कम ही होता है, तत्त्वार्थ-प्रव्याय २ के २१वें सूत्र में तथा उसके मान्य श्रीर टीकामें निर्दिष्ट है। साथ ही टीकामें व्यवहारनयके अनुसार उपर्यक्त पाँच समय-परिमाख चतुर्विग्रहवती गतिके मतान्तरको लेकर तीन समयव अनाहारकल मी बतलाया गया है। साराश. व्यवहार-नयकी अपेचारे तान समयका अनाहारकत्य, चतुर्विग्रहवती गतिके मतान्तरमे ही वट सकता है, श्चर-यथा नहीं। निश्चयदृष्टिको श्रनुसार यह बात नहीं है। उसक श्रनुसार तो जितने विग्रह उसने दी समय अन्।हार्कत्वके होते हैं। अत एव उस दृष्टिके अनुसार एक विश्रहवाली वक्र-गतिमें एक समय, दो विग्रहवाली गतिमें दो सनय और नीन विश्रहवाली गतिमें तीन समय अनाहारकत्वके सममाने चाहिये। यह बात दिगम्बर प्रमिद्ध तत्त्वार्थ-अ० २के ३०वें सत्र तथा उसकी मर्बार्थसिद्धि श्रीर राजवातिक-टाकामें है।

श्वेताम्बर-यन्थोंमें चतुर्वियहवर्गा गतिके मनान्तरका उल्लेख है, उसको लेकर निश्चयदृष्टिसे विचार किया जाय तो अनाहारकत्वके चार समय भी कहे जा सकते है ।

सारारा, श्वेताम्बरीय तत्त्वार्थ भाष्य आदिमें पक या दो समयके अनाहारकत्वका जो उल्लेख है, वह व्यवहारदृष्टिने और दिगम्बरीय नत्त्वार्थ आदि यन्थोंमें जो एक, दो या तीन समयके अना-हारकत्वका उल्लेख है, वह निश्चयदृष्टिले। अत एव अनाहारकत्वकं काल-मानके विषयमें दोनों सम्प्रदायमें वास्तविक विरोधको अवकाग ही नहीं है।

प्रसङ्ग-वरा यह वात जानने-योग्य है कि पूर्व-शरीरका परित्याग, पर भवकी श्रायुका उदय श्रीर गित (चाहे ऋजु हो या वक्र), ये तीनों एक समयमें होते हैं। विश्वहगतिके दूसरे समयमें पर-मवकी श्रायुके उदयका कथन हे, सो स्थूल व्यवहारनयकी श्रायेक्तमे—पूर्व-मवका श्रान्तम समय, जिसमें जीव विश्वहगतिके श्राममुख हो जाता है, उसको वपचारसे विश्रहगतिका प्रथम समय मानकर—समभना चाहिये।

—शहरूनश्रहणी, गा० ३२४, मलयगिरि-शेका।

श्वेतान्तर-प्रसिद्ध सत्तार्थ-अ० २ के भाष्यमें भगवान् उमान्तातिने तथा उसकी टीकामें श्रीमिद्धसेनगिएने त्रि-विग्रहगतिका उत्तेरा किया है। माथ ही उक्त भाष्यकी टीकामें चतुर्विग्रहगतिका मतान्तर भी दरमाया है। इम मतान्तरका उत्तेख गृहत्सग्रहएकि ३० ५वीं गाथामें श्रीर श्रीभगवती-शतक ७, उद्देश १की तथा गतक १४, उद्देश १की टीकामें भी है। किन्तु अम मनान्तरका जहाँ-कहीं उन्नेख है, वहाँ मव जगह यही लिखा है कि चतुर्विग्रहगतिका निर्देश किसी मूल सूत्रमें नहीं है। इमसे जान पड़ता है कि ऐसी गति करनेवाले जीव हो बहुत कम है। उक्त सूत्रोंके भाष्यमें तो यह स्पष्ट लिखा है कि जि-विग्रहमें अधिक विग्रहवाली गतिका समव हो नहीं है।

### "आवित्रहा एकवित्रहा द्विवित्रहा त्रिवित्रहा इत्येताश्चतुस्समयप-राश्चतुर्विधा गतयो भवन्ति, परतो न सम्भवन्ति।"

भाष्यके इस कथनमे तथा दिगम्बर-यन्थोंमें अधिकमे अधिक त्रि-वियह गतिका ही निर्देश पाये जानेसे और भगवती-टीका आदिमें जहाँ-कहीं चतुर्वियह गतिका मतान्तर है, वहाँ सब जगह उसकी अल्पता दिखायी जानेके कारण अधिकमे अधिक तोन वियह वाला गतिहीका पच बहु-मान्य समक्षना चाहिये।

- (२) वक्र-गतिके काल-परिमाणके मन्बन्धमें यह नियम है कि वक्र-गतिका समय विग्रहकी अपेला एक अधिक ही होगा है। अर्थान् जिस गतिमें एक विग्रह हो, उसका काल-मान दो समयोंका, इस प्रकार दि विग्रहगतिका काल-मान तीन समयोंका और त्रि-विग्रहगतिका काल-मान चार ममयोंका है। इम नियममें श्रेताम्बर-िगन्बरका कोई मत-भेद नहीं। हाँ, जगर चतुर्विग्रह-गतिके मतान्तरका जो उल्लेख किया है, उसके अनुमार उस गतिका काल-मान पाँच समयोंका बतलाया गया है।
- (३) विशहगतिमें अनाद्दारकत्वके काल-मानका विचार व्यवद्दार श्रीर निश्चय, दो दृष्टियोंसे किया हुआ पाया जाता है। व्यवद्दारवादियोंका अनिप्राय यह है कि पूर्व-रारीर छोड़नेका समय, जो वक्र-गतिका प्रथम ममय है, उसमें पूर्व-शरार-योग्य कुछ पुद्रल लोमाद्दारा ग्रद्दण किये जाते हैं।—गृद्दलमग्रह्णो गा० ३२६ तथा उसकी टीका, लोक० सर्ग ३, आ०, ११०७ से आगे। परन्तु निश्चयवादियोंका अभिप्राय यह है कि पूर्व-रारार खूटनेके समयमें, अर्थात् वक्र-गतिके प्रथम ममयमें न तो पूर्व-शरीरका हो सम्बन्ध है भीर न नया शरीर वना है, इसलिये उम समय किसी प्रकारके आहारका समव नहीं।—लोक० स० ३, ओ० १११५ से आगे। व्यवद्दारवादी हो या निश्चयवादी, दोनों इस बातको वरावर मानते हैं कि वक्र-गतिका अन्तिम समय, जिसमें जीव नवीन स्थानमें उत्पन्न होता है, उसमें अवश्य आहार ग्रहण होता है। व्यवद्दारनयके अनुसार अनाह्यरक्वका काल-मान इस प्रकार समकना चाडिये —

### परिशिष्ट "ड"।

## पृष्ठ = १, पङ्क्ति ११के 'अवधिदर्शन' शब्दपर—

अवधिदरीन और गुणस्थानका सम्बन्ध विचारनेके समय मुख्यनया दो बार्ने जाननेकी है, (१) पश्च-भेद और (२) डनका तात्पर्य।

- (१)--पन्न-भेद । प्रस्तुत विषयमें मुख्य दो पन्न हैं---(क) कार्मग्रन्थिक श्रीर (ख) सैद्धा-
- (क) कार्मग्रन्थिक-पन्न भी दो हैं। इनमेंसे पहला पन्न चीथे आदि नी ग्रुणस्थानोंमें अव-धिदशंन मानता है। यह पन्न, प्राचीन चतुर्थं कर्मग्रन्थको २६वाँ गाथामें निर्दिष्ट है, जो पहले तीन ग्रुणस्थानोंमें अज्ञान माननेवाले कार्मग्रन्थिकोंको मान्य है। दूसरा पन्न, तीसरे आदि दस ग्रुणस्थानोंमे अवधिदर्शन मानता है। यह पन्न आगेको ४८वाँ गाथामें तथा प्राचीन चतुर्थं कर्म-ग्रन्थको ७० आर ७१वाँ गाथामें निर्दिष्ट है, जो पहले दो ग्रुणस्थान तक अज्ञान माननेवाले कार्म-ग्रन्थकोंको मान्य है। ये दोनों पन्न, गोम्मटसार-जोनकाएडकी ६६० और ७०४थी गाथामें हैं। इनमेंसे प्रथम पन्न, तन्त्रार्थ-अ० १के द्वें सूत्रको सर्वार्थिसिद्धमें भी है। वह यह है —

### ''अवधिद्रशेने असंयतसम्यग्दष्ट्यादीनि क्षीणकषायान्तानि।"

(ब) सैद्धान्तिक-पच विरुक्जल भिन्न है। वह पहले श्रादि वारह गुग्रस्थानों में श्रविधदर्शन मानता है। जो भगवतो-सूत्रसे मालूम होता है। इस पचको श्रीमलयगिरिसूरिने पचसग्रह-द्वार १ की ३१वीं गाथाकी टोकामें तथा प्राचीन चतुर्थ कर्मग्रन्थकी २१वीं, गाथाकी टोकामें रपष्टतासे दिखाया है।

''ओहिदंसणअणगारोवउत्ताणं भंते ! किं नाणी अन्नाणी ? गोयमा ! णाणी वि अन्नाणी वि । जइ नाणी ते अत्थेगइआ तिण्णाणी, अत्थेगइआ चडणाणी । जे तिण्णाणी, ते आभिणिबोहियणाणी सुय-णाणी ओहिणाणी । जे चडणाणी ते आभिणिबोहियणाणी सुयणाणी ओहिणाणी मणपज्जवणाणी । जे अण्णाणी ते णियमा मइअण्णाणी सुयअण्णाणी विभंगनाणी ।" —भगवती-शतक =, बहेश २ ।

(२)—जनमा (उक्त पत्तींका) तात्पर्य —

<sup>(</sup>মা) पहले तीन गुण्स्थानोंमें अज्ञान माननेवाले और पहले दो गुण्स्थानोंमें अज्ञान

माननेवाले, दोनों प्रकारके कार्मयन्थिक विदान् अवधिशानसे अवधिदर्शनको अलग मानते हैं, पर विभक्षशानसे नहीं। वे कहते हैं कि—

विशेष श्रविध-उपयोगसे सामान्य श्रविध-उपयोग भिन्न है, इसिलये जिस प्रकार श्रविध-उपयोगवाले सम्यक्त्वीमें अविधिज्ञान और अविधिद्रश्रीन, दोनों अलग-अलग हैं, इसी प्रकार श्रविध उपयोगवाले श्रज्ञानीमें भी विभन्नश्रान और अविधिद्रश्रीन, ये दोनों वस्तुत भिन्न है सही, तथापि विभन्नश्रान और अविधिद्रश्रीन, इन दोनोंके पारस्परिक भेदकी श्रविवच्छामात्र है। भेद विविद्यत न रखनेका सवव दोनोंका सावृश्यमात्र है। अर्थात् जैसे विभन्नश्रान विषयका यथार्थ निश्चय नहीं कर सकता। वैसे ही अविधिदर्शन सामान्यरूप होनेके कारण विषयका निश्चय नहीं कर मकता।

इस अमेद-विवचाके कारण पहले मतके अनुसार चौधे आदि नौ गुणस्थानोंमें और दूसरे मतके अनुसार तीसरे आदि दस गुणस्थानोंमें अविपदर्शन समफ ना चाहिये।

(ख) सैद्धान्तिक विद्वान् विभन्नज्ञान और अविधिदर्शन, दोनोंके भेदकी विवक्षा करते हैं, अभेदकी नहीं। इसी कारण वे विभन्नज्ञानीमें अविधिदर्शन मानते हैं। उनके मतने केवल पहले गुणस्थानमें विभन्नज्ञानका सभन है, दूमरे आदिमें नहीं। इमिलये वे दूमरे आदि ग्यारह गुणस्थानोंमें अविधिज्ञानके साथ और पहले गुणस्थानमें विभन्नज्ञानके साथ अविधिज्ञानका साहचर्य मानकर पहले वारह गुणस्थानोंमें अविधिदर्शन मानते हैं। अविधिज्ञानीके और विभन्नज्ञानीके दर्शनकी 'विभन्नज्ञानीके दर्शनकी 'विभन्नदर्शन' ऐसी अलग मज्ञा न रखकर 'अविधिदर्शन' ही मज्ञा रक्खी है।

सारांश, कार्मग्रन्थिक पत्त, विभक्षशान और अवधिदर्गन, इन दोनोंके भेदकी विवत्ता नहीं करता और सैद्धान्तिक-पत्त करता है। —लोकपकाश सर्ग ३, श्लोक १०५७ से आगे।

इस मत-भेदका उल्लेख विशेषण्वती अन्यमें श्रीजिनमद्रविण चमाश्रमण्ये किया है, जिस-की त्वता प्रज्ञापना-पद १८, वृत्ति ए० (कलकत्ता) ५६६ पर है।

#### पशिशिष्ट "त"।

पृष्ठ ६६, पङ्क्ति २० के 'दृष्टिवाद' शब्दपर-

[स्रोको दृष्टिवाद नामक बारहवाँ श्रद्ग पढ़नेका निषेध है, इसपर विचार।]

[समानता —] व्यवहार और शाख, ये दोनो, शारीरिक श्रीर आव्यात्मिक-विकासमें कीको पुरुपके समान सिद्ध करते हैं। कुमारी तारावाईका शारीरिक-वलमें प्रो॰ राममूर्तिसे कम न होना, विदुपो ऐनी वीसेन्टका विचार व वक्तृत्व शक्तिमें अन्य किसी विचारक वक्ता-पुरुपसे कम न होना एव विदुपो सरोजिनी नाइड्का कवित्व-शक्तिमें किमी प्रसिद्ध पुरुप-कविसे कम न होना, इम बातका प्रमाण है कि समान साथन और अवसर मिलनेपर की भी पुरुप-जितनी योग्यता प्राप्त कर सकती हैं। श्रेतान्पर-माचारोंने कीको पुरुपके वरावर योग्य मानकर उसे कैवल्य व मोचकी अर्थात शारीरिक और आध्यात्मिक पूर्ण विकासकी अधिकारिणी सिद्ध किया है। इसकेलिये देखिये, प्रशापना-सूत्र॰ ७, ५० १६, नन्दी-सू० २१, ५० १३०।१।

इम विषयमें मत-मेद ग्खनेवाले दिगम्बर-श्राचार्याके विषयमें उन्होंने बहुत-कुछ लिखा है। इसकेलिये देखिये, नन्दो-टोका, ए० १३११८-१३३।१, प्रकापना टीका, २०-२२।१, ए० शास्त्रवार्तासमञ्जय-टीका, ए० ४२४--४३०।

धालकारिक परिडत राजरोखरने मध्यस्थमानपूर्वक क्लीजातिको पुरुपजातिके तुल्य नतलाया है —

"पुरुषवत् योषितोऽपि कवीभवेयुः । संस्कारो धात्मिन समवैति, न क्रैणं पौरुष वा विभागमपेक्षते । श्र्यन्ते दृश्यन्ते च राजपुत्र्यो महामात्यदुहितरो गणिकाः कौतुकिभार्यात्र शास्त्रपतिसुद्धाः कवयश्च।"

-काव्यमीमांसा ऋध्याय १०।

[विरोध —] स्नीकी दृष्टिवाटके श्रध्ययनका जो निषेध किया है, इममें दो तरहसे विरोध त्याता है —(१) तर्क-दृष्टिमे श्रीर (२) शास्त्रोक्त मर्याटामे ।

(१)—एक श्रीर कीको केवलक न व मोच तकको श्रथिकारिया मानना श्रीर दृसरी श्रोर उसे दृष्टिवादके शध्ययनकेलिये—श्रुतकान-विशेषकेलिये—श्रयोग्य यनलाना, ऐमा विश्वद्ध जान पहता है, जैसे किमोको रत्त मींपकर कहना कि तुम कीश्रीको रचा नहीं कर मकते।

(२)—दृष्टिवादके अध्ययनका निषेध करनेसे जारू-कथित कार्य-कारण-मावकी मर्योदा भी बाधित हो जाती है। जैमे —युक्तध्यानके पहले दो पाट प्रोप्त किये विना केवलदान प्राप्त नहीं

### परिशिष्ट "ढ"।

# पृष्ठ ८६, पङ्क्ति २०के 'श्राहारक' शब्दपर— [केवलक्षानीके श्राहारपर विचार।]

"आहारानुवादेन आहारकेषु मिथ्यादण्ट्यादीनि सयोगकेवल्यन्तानि"

इमी तरह गोम्मटसार-जीवकायङकी ६६५ श्रीर ६६७ वीं गाथा भी इसकेलिये देखने

उक्त गुणस्थानमें अमातवेदनीयका उदय भी दोनों मम्प्रदायके अन्थों (इसरा कर्मग्रन्थ, गा० २२, कर्मकाएड, गा० २०१)में माना हुआ है। इनी तरह उम समय आहारसमा न होने-पर भी कार्मणशरीरनामकर्मके उदयमें कर्मपुद्रलोंकी तरह औदारिकशरोरनामकर्मके उदयमें औदारिक-पुद्रलोंका प्रह्म दिगम्बरीय ग्रन्थ (लिश्सार गा० ६१४)में मी स्वीकृत है। आहार-कत्वकी न्याख्या गोम्मटसारमें इतनी अधिक स्पष्ट है कि विससे केवलीकेंद्रारा औदारिक, भाषा और मनोवर्गणाके पुद्रल ग्रह्म किये जानेके सम्बन्धमें कुत्र भी सन्देह नहीं रत्ता (जीव० गा० ६६३—६६४)। श्रीदारिक पुद्रलोंका निरन्तर ग्रह्म भी एक प्रकारका भाषार है, जो 'सोमाहार' कहलाता है। इस श्राहारके लिये जानेतक शारीरका निवाह श्रीर इमके श्रभावमें शारीरका शनिवाह अर्थात् योग-प्रवृत्ति पर्यन्त श्रीदारिक पुद्रलोंका ग्रह्म श्रन्थ श्रभावमें शारीरका शनिवाह कर्यात् योग-प्रवृत्ति पर्यन्त श्रीदारिक पुद्रलोंका ग्रह्म श्रन्थ श्रीर श्रीदारिक पुद्रलोंका ग्रह्म तरह केवलज्ञानीमें श्राहारकत्व, उमका कारण श्रमातवेदनीयका उदय श्रीर श्रीदारिक पुद्रलोंका ग्रह्म, दोनों मम्प्रदायको समानस्पसे मान्य है। दोनों सम्प्रदायकी यह विचार समता इतनी अधिक है कि इसके सामने कवलाहारका ग्रश्न विचारशीलोंकी दृष्टिमें आप ही श्राप इल हो जाता है।

केवलशानी कवलाहारको ग्रहण नहीं करते, ऐमा माननेवाले भी उनकेद्वारा अन्य सूद्दम भौदारिक पुत्रलोंका ग्रहण किया जाना निर्विवाद मानते ही है। जिनके मतमें केवलशानी कव-नाष्ट्रार ग्रहण करते हैं, उनके मतसे वह स्थूल श्रीदारिक पुत्रलके सिवाय श्रीर कुछ भी नहीं है। इस प्रकार कवलाहार माननेवाले न माननेवाले उमयके मतमें केवलशानीकेद्वारा किसी-न-किमी प्रकारके श्रीदारिक पुत्रलोंका ग्रहण किया जाना समान है। ऐसी दशामें कवलाहारके प्रथको विरोधका साधन बनाना शर्थ-हीन है।

### परिशिष्ट "द्"।

### पृष्ठ १०४, पङ्कि ६के 'केवलिसमुद्धात' शब्दपर—

# [ केवलिसमुद्धातके सम्बन्धकी कुछ वार्तोका चिचारः—]

(क) पूर्वभावो किया—केविलसमुद्धात रचनेके पहले एक विशेष किया की जाती है, जो शुभयोगस्य है, जिसकी स्थित अन्तर्मृहुर्त्त-प्रमाण है और जिसका कार्य उदयाविलकामें कर्म-दिलकांका निचेष करना है। इस किया-विशेषको 'आयोजिकाकरण' कहते हैं। मोजको श्रोर आवाजत (अके हुए) आत्माकेद्वारा किये जानेके कारण इसको 'आवाजतकरण' कहते हैं। और मव केवलकानियोंके द्वारा अवश्य किये जानेके कारण इसको 'आवश्यककरण' भी कहते हैं। श्रोताम्बर-माहित्यमें आयोजिकाकरण आदि तीनो मज यें प्रसिद्ध हैं। —िवशे० आ०, गा० ३०५० ५१ तथा पथ० द्वा० १, गा० १६की टोका।

दिगम्बर-साहित्यमें सिर्फ 'त्रावर्जितकरण' सज्ञा श्रीसद है । लज्ज्ण भी उनमें न्पट है-

#### "हेडा दंबस्संतो,-मुहुत्तमाविज्ञद हवे करणं। तं च समुग्वादस्स य, अहिमहभावो जिणिदस्स ॥"

--- नव्धिसार, गा० ६१७।

(ख) केवलिसमुद्धातका प्रयोजन श्रीर विधान-समय —

जब वेदनीय आदि अधातिकर्मकी स्थिति तथा दलिक, आयुक्तर्मकी स्थिति तथा दलिकसे अधिक हों तव उनको आपसमें बरावर करनेकेलिये केनिलसमुद्धात करना पहता है। उसका विधान, अन्तर्महूर्त्त-प्रमाण आयु बाकी रहनेके नमय होना है।

- (ग) स्वामी-केवलशानी हो केवलिमसुद्धातको रचने हैं।
- (व) काल-मान-केविलसमुद्रातका काल-मान श्राठ समयका है।
- (ङ) प्रक्रिया—प्रथम ममयम आत्माक प्रदेशांको अगरमे वाहर विकालकर फैला दिया जाता है। उम समय जनका आकार, दण्ड जेमा बनता है। आत्मप्रदेशांका यह दण्ड, ऊँचाईमें लोकके कपरमे नीचे तक, अर्थात चोदह रड्जु परिमाण होता है, परन्तु उमकी मोटाई सिर्फ शारीरके बरावर होती है। दूमरे समयमें उक्त दण्डको पूर्व-पश्चिम या उत्तर दक्तिण फैलाकर उसका आकार, कपाट (किवाइ) जेमा बनाया जाता है। नीमरे समयमें कपाटाकार आत्म-प्रदेशोंको मन्या-कार बनाया जाता है, अर्थात प्व-पश्चिम, उत्तर दिनाण, दोना तरफ फैलानेम उनका आकार रई (मथनी) का सा बन जाता है। चीचे समयमे विदिशाओंके खाली भागोंको आत्म-प्रदेशोंसे पूर्ण करके उत्तरे सम्पूर्ण लोकको ज्यात किया जाता है। पांचवें समयमें आत्माक लोक ज्यापा प्रदेशों-

होता, 'पूर्व'के शानके विना शुक्रियानके प्रथम दो पाद प्राप्त नहीं होने और 'पूर्व', दृष्टिवादका एक हिस्सा है। यह मर्योदा शास्त्रमें निविदाद स्वीकृत है।

"शुक्के चाद्ये पूर्वविदः।" — नत्तार्थ-प्र०१, न०३६।

इम कारण दृष्टिवादके अभ्ययनको अनिधिकारिणी म्नोको केयलणानकी अधिकारिणी मान तैना स्पष्ट विरुद्ध जान पडता है।

दृष्टिवादके श्रनधिकारके कोरखोंके विषयमें दो पच हैं --

(क) पहला पत्त, श्रीजिनसद्रमिण समाश्रमण भादिका है। इस पत्तमें ग्नीमें तुन्द्रत्व भभिमान, इन्द्रिय-चाधन्य, मित-मान्य प्राटि मानिमक दोप दिखाकर उनको ट्रिवाटके प्रध्ययन्तका निपेध किया है। इसकेलिये देखिये, दिशे० मा०, ५५२वीं गाया।

(ख) दूसरा पन्न, श्रीष्ट्रिभद्रसृरि ग्राटिका है। धन पन्नमें श्रगुद्धिनप नारीरिक-दीप दिखाकर उसका निषेध किया है। यथा —

"कथं द्वादशाङ्गप्रतिपेधः ? तथाविधविप्रहे ततो दोपात्।"

ललितविग्नरा, पृ०, रवन ।

[नयदृष्टिसे विरोधका परिहार —] दृष्टिवादके अनिधकारमे स्त्रीको केनलगानके पानेमें जो कार्य-कारण-मावका विरोध दोखता है, वह वस्तुन विरोध नदा है, क्योंकि शाम्त, स्रोमें दृष्टिवादके मर्थ-जानकी योग्यता मानता है, निषेध मिर्फ गाब्टिक-अध्ययनका है।

"श्रेणिपरिणतौ तु कालगर्भवद्भावतो भावोऽविरुद्ध एव ।"

—ललितविन्तरा नथा इसका श्रीनुनिमद्रमृरि इन पश्चिका, ए० १११।

तप, भावना आदिमे जब ज्ञानावरणीयका खयोपशम नीव हो जाना है, तब स्त्री राष्ट्रिक-अध्ययनके सिवाय ही दृष्टिवाडका मम्पूर्ण अर्थ-ज्ञान कर लेनी है और शुद्धध्यानके दो पाद पाकर केवलज्ञानको भी पा लेती है—

''यदि च 'शास्त्रयोगागम्यसामर्थ्ययोगावसेयभावेष्वतिसूक्ष्मेष्विपि तेषांविशिष्टक्षयोपशमप्रभवप्रभावयोगात् पूर्वधरस्येव वोधातिरेकसद्भावा-दाखशुक्रध्यानद्वयप्राप्तेः केवलावाप्तिक्रमेण मुक्तिप्राप्तिरिति न दोष , अध्य-यनमन्तरेणापि भावतः पूर्ववित्त्वसंभवात् , इति विभाव्यते, तदा निर्म-न्थीनामप्येवं द्वित्यसंभवे दोषाभावात् ।" —शास्त्रवार्गः, १० ४२६।

यह नियम नहीं है कि गुरु-मुखमे शाय्दिक-अध्ययन विना किये अर्थ-ज्ञान न हो। अनेक लोग ऐसे देखे जाते हैं, जो किसीसे विना पढ़े ही मनन-चिन्तन-दारा अपने अर्भाष्ट विषयका गहरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं।

श्रव रहा गाब्दिन-अध्ययनका निर्पेश सो उमपर श्रनेक तर्क-वितर्क उत्पन्न होते हैं। यथा—जिममें श्रर्थ-ग्रानकी योग्यता मान ली जाय, उमको मिर्फ गाब्दिक-श्रध्ययनकेलिये अयोग्य बननाना क्या नगत है ? जच्द, अर्थ-द्वानका साधनमात्र है। तप, भावना आदि अन्य माधनोंने तो श्रर्थ-शान मपादन कर मकता है, वह उम शानको गब्दद्वारा नपादन करनेकेलिये श्रयोग्य है, यह कहना कहाँतक सगत है ? शाब्दिक-श्रध्ययनके निषेधकेलिये तुच्छत्व श्रमि-मान आदि जो मानमिक्त-दोष दिखाये जाने हैं, वे क्या पुरुषजातिमें नहीं होने ? यदि विशिष्ट पुरुषोंने चन्त टोपोंका भ्रमाव होनेके कारण पुरुष-मामान्यकेलिये शाब्टिक प्रध्ययनका निषेध नहीं किंग है तो क्या पुरुष-तुल्य विशिष्ट ख्रियोंका नमन नहीं है ? यदि श्रमभन होता तो खो-मोचका वर्गन क्यों किया जाना ? गाल्टिक-प्रध्ययनकेलिये जो गारीरिक-टोवोंकी मभावना की गयी है, वह भी क्या मद स्त्रियोंको लाग पड़नी है ? यदि कुछ कियोंको लागू पड़ती है तो क्या कुछ पुनर्पोन भी गारीरिक-अगुद्धिकी समावना नहा है ? टेनी दशामें पुरुषजानिकी छोड़ सी-जानिकेलिये गाल्डिक-मध्ययनका निषेध किस ग्रिभप्रायसे किया है ? इन तकोंके सम्बन्धमें मक्तेपर्ने ज्वना हा कहना है कि मानिमक या जागिरिक-डोप दिखाकर जाब्दिक-अध्ययनका जो निपंध किया ाया है, वह प्रायिक जान पड़ना है, अर्थाद विशिष्ट खियोंने लिये अध्ययनका निपेध नहां है। इन्के नमर्थनमें यह कहा जा मकता है कि जब विशिष्ट खियाँ. इष्टिवाडका अर्थ-शान. वीतरागमान, देवलज्ञान और मोज तक पानेमें समर्थ हो नकती हैं. तो फिर उनमें मानसिक-दोषोंका समावना ही नया है ? तथा बृद्ध, अप्रमत्त और परमपवित्र आचारवाली कियोंमें शारी-रिक-अगृद्धि केंने बनलायी जा सकती है ? जिनको दृष्टिव दक्ते अध्ययनकेलिये योग्य समका जाता है, वे पुरुष भी, जैमे —स्थूलभड़, दुर्वनिका पुष्यमिन भादि, तुच्छत्व न्मृति-दोप भाटि कारगोमे दृष्टिवादकी रज्ञा न कर मके।

"तेण चिंतिय भगिणीण इडि द्रिसेमित्ति सीहरूवं त्रिउट्वइ।" —श्रावरयकपृति, प्र ६६ ॥१।

"ततो आयरिएहिं दुव्विखयपुस्सिमत्तो तस्स वायणायरिक्षो दिण्णो, नतो सो कइवि दिवमे वायणं टाऊण आयरियमुविहतो भणइ-मम वायण देतस्स नामित, जं च सण्णायघर नाणुप्पेहियं, अतो मम अन्झरंत्रस्स नवमं पुत्र्वं नासिहिति, ताहे आयरिया चितेति-जइ ताव एयस्स परममेहाविस्स एवं झरंतस्स नामइ अन्नस्स चिरनद्धं चेव।"

—श्रावम्यकवृत्ति, पृ० ३०८।

हेमी वम्तु-स्थिति होनेपर भी निवर्षोको ही श्राध्ययनका निपेध नयों किया गया ? इस प्रश्नका उत्तर हो तरहसे दिया जा सकता है —(१) समान मामग्री भिलनेपर भी पुरुषोंके मुकाबिलेमें स्वियोंका कम मल्यामें योग्य होना श्रीर (२) ऐतिहासिक परिस्थित।

- (१)—जिन पश्चिमीय देशोंमें स्वियोंकी पढ़ने आदिकी सामग्री पुरुषोंके ममान प्राप्त होती है, वहांका इतिहाम देखनेने यही जान पड़ता है कि शियां पुरुषोंके तृत्य को सकती है सही, पर योग्य व्यक्तियोंको सख्या, साजातिकी अपेता पुरुषजातिमें अधिक पायी जाती हैं।
- (२)—कुन्दकुन्ट भ्राचार्य मरीने प्रतिपादक दिगम्बर-श्राचार्यांने भ्ये जातिको शार्णिक भीर मानसिक-होपके कार्या दीचा नकसेलिये श्रयोग्य ठहराया ।

### "लिंगिम्म य इत्थीणं, थणंतरे णाहिकक्खदेसिम्म । भणिओ सुहमो काओ, तासं कह होइ पठवज्ञा ॥"

—पट्पातुरु-सत्रपाहुड गा० २ /-६४ ।

भोर वेडिक विद्वानोने सारोरिय-युद्धिको श्रय न्यान देकर स्त्री श्रीर सूट-जानिकों स्था-स्थत वैदा-युयनकेलिये श्रनिधकारो वनलायाः—

#### "स्त्रीशूद्रौ नाधीयाता"

दन विषत्ती मन्प्रदायों हा इतना श्रमर पड़ा जि उनमें प्रमावित होकर पुरएजातिक समान खीजातिकी योग्यता मानते हुए भी श्रेताम्बर-प्राचार्य उसे विरोध-अध्ययनके निये प्योग्य बतनाने लगे होंगे ।

ग्यार इ श्रद्ध श्रादि पदनेका श्रिकार मानते हुण भी मिर्फ बारहर्वे श्रद्धके निपनका सवब यह भा जान पदता है कि दृष्टिवादका व्यवहारमें महत्त्व बना रहे। उम नम्य विशेषनया शारीरिक-शुद्धिपूर्वक पदनेमें वेद श्रादि अन्योंको महत्ता समभी जानी था। दृद्धिवादक, सब श्रद्धोंमें प्रधान था श्रमिलेये व्यवहारदृष्टिमे जमकी महत्ता रखनेकेलिये अन्य बढ़े पणेमी समाजका श्रमुकरण कर लेना स्वामायिक है। इस काम्य पारमायिक-दृष्टिमे स्त्रीको सपूर्णनदा योग्य मानते हुण भी श्राचायांने व्यावहारिक हैं। श्रारीरिक-श्रशुद्धिका खयालकर उमको, शाब्दिक-श्रभ्ययनमाश्रकेलिये श्रयोग्य बतलाया होगा।

भगवान् गौनमगुद्रने म्नीबातिको भिक्तपदकेलिये अयोग्य निर्दारित किया या परन्तु भगवान् महावीरने नो प्रथमने ही उनको पुन्पके समान भिक्तपदकी अधिकारिणों निश्चित किया या। इसीसे जैनशासनमें चतुर्विथ मङ्घ प्रथमने ही स्थापित है और नाधु तथा आवर्कोंको अपेद्रा माध्वियों तथा आविकाओंकी सख्या आरम्मसे ही अधिक रही हैं परन्तु अपने प्रधान शिष्य "आनन्द" के आग्रहमे बुद्ध भगवान्ने जब स्थियोंको भिन्तु पद दिया, तब उनको मग्या धीरे-धीरे बहुत वदी और कुछ गताब्दियोंके बाद अशिका, कुप्रवन्ध आदि कई कारणोंसे उनमें बहुत-कुछ श्राचार-श्रग हुआ, जिससे कि बीद्ध-सद्ध एक नरहसे दृषित सममा जाने लगा। सम्मव है, इस परिस्थितिका जैन-सम्प्रदायपर भी कुछ असर पृष्टा हो, जिससे दिगन्दर-आचार्याने तो लोको भिक्तपुरके लिये ही क्योग्य करार दिग हो और श्वेनाम्बर-आचार्योने देला न करके खोजातिका उच अधिकार कायम रखते हुए भी दुर्वनता, इन्द्रिय-चपलता आदि दोपोंको उस जातिमें विशेषक्पसे दिखाया हो, क्योंकि महन्यर-प्याजोंके व्यवहारोंका एक दूनरेपर प्रमाव पहना अनिवार्य है।

#### परिशिष्ट "थ"।

# पृष्ठ १०१, पड्कि १२के 'भावार्थ' पर—

इस जगह चतुर्दर्शनमें तेरह योगमाने गये हैं, पर श्रीमलयगिरिजीने उन्में स्यारह योग बतलाये हैं। कार्मण, श्रीदारिकिमश्र, बैकियिमश्र श्रीर श्राहारकिमश्र, ये चार योग छोड़ दिये हैं। —पण्ठ डा० १ की १२ यां गाथाकी टीका ।

ग्यारइ माननेका तात्पर्य यह है कि जैमे अपर्याप्त-अवस्थामें चतुर्वर्शन न होनेमे उममें कार्मण और श्रीदारिकमिश्र, ये दो अपर्याप्त-अपरया-आवी योग नहीं होते, वैमे ही विकियमिश या आहारकमिश्र काययोग रहता है, तब तक अर्थात् वेकियगरीर या आहारकरारीर अपूर्ण होत्यत्तक चतुर्वर्शन नहीं होता, इमलिये उममें वैकियमिश्र घीर आहारकमिश्र-योग भी न मानने नाहिये।

दसपर यह राद्धा हो मकनी है कि अपर्याप्त-अवस्थामें दिन्द्र यपर्याप्ति पूर्ण वन जानेके बाद १७वीं गाथामें उल्लिखित मतान्तरके अनुमार यदि चलुर्दर्शन मान लिया जाय तो उममें औदारिकमिश्रकाययोग, जो कि 'प्रपर्याप्त-प्रवस्था-भावो है, उमका प्रभाव कैमे माना जा सकता है ?

हम मन्नाका समाधान यह किया जा मकना है कि पथमग्रहमें एक ऐसा मनान्नर है, जो कि अपर्यात-अवस्थामें सरोरपर्याप्ति पूर्ण न वन जाय तव तक मिश्रयोग मानता है, उन जाने के बाद नहीं मानता । —पथ० डा० रेकी ७३। गाथाकी टीका। हम मतके अनुमार अपयाप्त-अवस्थामें जब चजुर्दर्शन होतो है नव मिश्रयोग न होनेक कारण चजुर्दर्शनमें औटारिकमि नाय-योगका वर्जन विरुद्ध नहीं है।

इम जगह मन पर्यायज्ञानमें तेरह योग माने हुए हैं, जिनमें आहारक द्विकता समावेश हैं। पर गोम्मटसार-कर्मकायट यह नहीं मानता, क्यांकि उममें लिया है कि परिहारविशुद्ध चारित्र और मन पर्यायज्ञानके समय श्राहारकरारीर तथा श्राहारक-श्रद्भोपाइनामकर्मका उदय नहीं होता—कर्मकायड गा० ३२४। जब तक श्राहारक द्विकता उदय न हो, तब तक श्राहारकरारीर त्या नहीं जा सकता श्रीर उसकी रचनाके िमवाय श्राहारकिमिश्र श्रीर श्राहारक, ये दो बोग श्रमम्भव हैं। इससे सिद्ध है कि गोम्मटसार, मन पर्यायज्ञानमें दो श्राहारकयोग नहीं मानता। इसी बातकी पुष्टि जीवकायटकी ७२ चीं गाथासे भी होती है। उसका मतलव इनना-हो है कि मन पर्यायज्ञान, परिहारविशुद्धस्यम, प्रथमोपश्रमसम्भवत्व और श्राहारक-द्विक, इन भार्वो- मेंसे किमी एकके प्राप्त होनेपर शेष भाव प्राप्त नहीं होते।

### परिशिष्ट "ध"।

# पृष्ठ ११७, पड्कि १=के 'काल' शब्दपर-

'काल'के सम्बन्धमें जैन श्रीर वैदिक, दोनों दर्शनोंमे करीव ढाई हजार वर्ष पहलेमे दो पन्न चले श्राते हैं। श्रेनाम्बर ग्रन्थोंमें दोनों पन्न दिणत हैं। दिगम्बर ग्रन्थोंमें एक ही पन्न नजर आता है।

- (१) पहला पद्म, कालको म्बतन्त्र द्रव्य नहीं मानता । वह मानता है कि जीव श्रीर अजीव-द्रव्यक्ता पर्याय-प्रवाह हो 'काल' है। उस पद्धके श्रनुसार जोवाजीव-द्रव्यका पर्याय परि-यमन हो उपचारमे काल माना जाता है। इस्तिये वस्तुत जीव और अजावको हो काल-द्रव्य समभना चाहिये। वह उनमे श्रनग तस्त्र नहीं है। यह पन 'जावागिगम' आदि श्रागमों में है।
- (२) द्मरा पत्त कालको स्वतन्त्र द्रव्य मानना है। वह कहता है कि जैमे शव-पुद्रल आदि म्वनन्य द्रव्य है, दैने ही काल भी। उत्तलिये हम पत्तके अनुमार कालको जीवादिके पर्याय-प्रवाहरूप न समसकार जीवादिमे निक्र तस्त्व ही समस्तना चाहिये। यह पत्त 'भगवनी' आदि आगर्मोर्मे हैं।

श्चागमके बादके ग्रन्थोंमें, जैमे —तत्त्वार्थमृत्रमें वाचक उमास्वातिने, हाविशिकामें श्री सिद्धमेन दिवाकरने, विरोपावस्यक्त-भ व्योगं श्रीजिनभद्रगणि चमाश्रमखने, धर्मसग्रहणीमें शिहि-भद्रम्रिने ग्रीविश्वस्यक्तम् श्रीहेमचन्द्रम्रिने, द्रव्य-ग्रुण-पर्यायके राममें श्रीउपाध्याय यशोविश्वज्ञीने, लोकप्रकाशमें श्रीवित्यविज्य नीने श्रीर नयचक्रमार तथा भ्रागममारमें श्रीदेवचन्द्रजीने प्रागम-गत उक्त दोनों पर्वोका उल्लेच किया है। दिगम्बर-सग्रदायमें मिर्फ दूमरे पचका स्वीकार है, जो सदमे पहिले श्राकुन्दकुन्दाचार्यके ग्रन्थोंने मिलता है। इसके बाद पूज्यपादस्वामी, महारक श्रीश्रकलदुदेव, विषानन्दरवानी, नेमिचन्द्र मिद्धान्तचक्रवर्ती श्रीर बनारमीटास श्राटिने मी उस एक ही पचका उल्लेख किया है।

पहले पद्यका तारपर्य —पहला पत्त कहता है कि समय, आविलका, सुहूर्त्त, दिन-रात आदि जो व्यवहार, काल-साध्य वतलाये जाते हैं या नवीनता-पुराखता, ज्येष्ठता-किला आदि जो अवस्थाएँ, काल साध्य वतलायो जाती हैं, वे सब किया विशेष (पर्याय विशेष) के ही सकेत हैं। जैसे —जीव या अवीवका जो पर्याय, अविमाज्य है, अर्थात बुद्धिसे भी जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता, उस आरिएरी अतिसूच्य पर्यायको 'ममय' कहते हैं। पेसे असल्यात पर्यायोंके पुअको 'श्राविलका' कहते हैं। अनेक आविलकाओंको 'सुहुर्त्त' और तीस सुहुर्त्तको 'दिन-रात'

को सहरण-िक्रयाद्वारा फिर मन्थाकार बनाया जाता है। छठे नमयमें मन्याकारमे कपाटाकार बना लिया जाता है। सातवें नमयमें जात्म-प्रदेश फिर दण्डम्प बनाये जाने ई छोर त्राठवें समयमें उनको श्रसली स्थितिमें—रारीरस्थ—किया जाना है।

(च) जैन दृष्टिके श्रतुमार श्राहम-च्यापकनाकी सङ्गति —उपनिषद, भगवद्गीया श्राहि सन्धोंमें श्राहमाकी व्यापकताका वर्णन किया है।

"विश्वतश्रक्षुरुत विश्वतां मुखो विश्वतो वहुरुत विश्वतस्त्यात्।" —श्वताश्वनगेपनिषद् ३—३, ११—१।

"सर्वतः पाणिपादं तत् , सर्वतोऽक्षिशिरोमुख । सर्वतः श्रुतिमहोके, सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥"—भगवद्रोता, १३, १३ ।

जैन-दृष्टिके श्रनुसार यह वर्णन अथाद एं, अर्थात् श्रात्माकी महत्ता व प्रशसाका स्वक है। यस अर्थवादका श्राधार केवलिसनुदातके नोगे रामयमें श्रात्माका लोक-व्यापो बनना है। यही बात उपाध्याय श्रीयगोविजयजीने शास्त्रात्तां ममुख्यके ३३८चें पृष्ठ पर निर्द्ध की है।

जैमे वेदनीय आदि कमोंको रीष्टि भोगनेकेलिये ममुद्धात क्रिया मानी जाती हैं, वैमें ही पातक्षत्र-योगदर्शनमें 'वहुकायनिर्माणक्रिया' मानी है, जिसकी तत्त्वमाचात्कर्ना योगी, मीपक्रम कर्म रीव्र भोगनेकेलिये करता है। —पाद ३, मृ० २२का माध्य तथा वृत्ति, पाद ४, मृत्र ४का भाष्य तथा वृत्ति।

देरमें काल-भणुका एक समय-पर्याय व्यक्त होता है। श्रर्थात् समय-पर्याय और एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेश तककी परमाणुकी मन्द गति, इन दोनों का परिमाख बराबर है। यह मन्तव्य दिग-न्यर-प्रन्थों में है।

वस्तु-स्थिति क्या है — निश्रय-दृष्टिमे देखा जाय तो कालको अलग द्रव्य माननेकी कोई जरूरत नहीं है। उमे जीवाजीवके पर्यायह्य माननेसे ही। सब कार्य व सब व्यवहार उपयन्न हो जाते हैं। इसलिये यहो पन्न, तारिन्नम हैं। अन्य पन्न, व्यानहारिक व औपनारिक हैं। कालको मनुष्य-चेत्र-प्रमाण माननेका पन्न स्थून लोक-व्यवहारपर निर्भर है। और उसे अणुष्प माननेका पन्न, त्रीपनारिक है ऐसा स्नोकार न किया जाय तो यह प्रश्न होता है कि जब मनुष्य चेत्रसे बाहर भी नवत्य पुराणत्व आदि भाग होते हैं, तन फिर कालको मनुष्य-चेत्रमें ही कैने माना जा समता है ? दूमरे यह माननेमें क्या युक्ति है कि काल, ज्योतिष्-चक्रके सन्चारकी अपेना रखता है ? यदि अपेना रखना भी हो तो क्या वह ल क-व्यापी होतर ज्योतिष्-चक्रके सन्चारकी मदद नहीं ले समना श्र इनलिये उसको मनुष्य-चेत्र-प्रमाण माननेकी कल्पना, स्थूल लोम व्यवहारपर निर्भर है कालको अणुरूप माननेकी कल्पना श्रीपनारिक है। प्रत्येक पुद्रल-परमाणुको हो उप-चारसे कालाणु समकना नाहिये और कालाणुके अपदेशत्वके कथनकी सङ्गति इसी तरह कर लेनी नाहिये।

ऐसा न मानकराकालाणुको स्ततन्त्र माननेमें प्रश्न यह होता है कि यदि काल स्ततन्त्र द्रव्य माना जाता है तो फिर वह धर्म-अस्तिकायकी तरह स्कन्धरूप क्यों नहीं माना जाता है ? इसके सिवाय एक यह भी प्रथ है कि जीव-अजीवके पर्यायमें तो निमित्तकारण समय-पर्याय है। पर समय-पर्यायमें निमित्तकारण क्या है ? यदि वह स्वामाविक होनेसे अन्य निमित्तकी अपेद्या नहीं रखता तो फिर जीय-अजीवके पर्याय भी स्वामाविक क्यों न माने जायें ? यदि समय-पर्यायके वास्ते अन्य निमित्तकी कल्पना की जाय तो अनवस्था आती है। इसिलिये अणु-पद्यको औपचारिक मानना ही ठीक है।

वैदिकदर्शनमें कालका स्वरूप —वैदिकदर्शनों भी कालके नम्बन्धमें मुख्य दो पन्न हैं। वैरोपिकदर्शन-भाग्य, भाग्य , सूत्र ह—१० तथा न्यायदर्शन, कालको मर्ब-क्यापी स्वनन्त्र द्रव्य मानते हैं। साख्य प्रग्य, सूत्र १२ योग तथा वेदान्त भादि दर्शन-कालको स्वतन्त्र द्रव्य न मानकर उसे प्रकृति-पुरुष (जट-चेतन)का ही रूप मानते हैं। यह दूमरा पन्न, निश्चय-दृष्टि-मूलक है श्रीर पहला पन्न, व्यवहार-मूलक।

जैनदर्शनमें जिसको 'समय' श्रीर दर्शनान्तरोंने जिमको 'बख' कहा है, जसका स्वरूप जाननेकेलिये तथा 'काल' नामफ कोई स्वतन्त्र वस्तु नहा है, वह केवल लौकिक-दृष्टिवालींकी कहते हैं। दो पर्थायों में ले जा पहले हुआ हो, वए 'पुराया' श्रीर जो पीछे में हुआ हो, वह 'नवीन' कहलाता है। दो जीवधारियों में में जो पीछे में जनगा हो, वह 'कि एक श्रीर जो पहिले जनमा हो, वह 'कि एक श्रीर जो पहिले जनमा हो, वह 'कि एक कहलाता है। इस प्रकार निचार करने में यहां जान पड़ता है कि समय, श्रावितका श्राटि सव व्यवहार श्रीर नवीनना श्राटि मव श्रास्थाएँ, विशेष-विशेष प्रकारके पयायों के ही श्रादि सव व्यवहार श्रीर नवीनना श्राटि मव श्रास्थाएँ, विशेष-विशेष प्रकारके पयायों के ही श्रादि (विविभाग पर्याय श्रीर जनके छोटे-वड़े बुद्धि-कि एपत ममूहों के ही मकेत हैं। पर्याय, यह जीव-श्रजीवकी किया है, जो किसी तत्त्वान्तरको प्रेरणाके सिवाय ही हुशा करती हैं। श्राथंत् जीव-श्रजीव दोनों श्रपने-प्रपने पर्यायम्पमें श्राप ही परिणत हुशा करते हैं। इमिलये वस्तृन' जीव-श्रजीव पर्याय-पुक्षको हो काल कहना चाहिये। काल की ई स्वतन्त्र द्रव्य नहां है।

द्गरे पत्तका तात्पर्य — जिस प्रकार जीन पुरुलमें गति-स्थित करनेका न्यभाव होनेपर भी उस कार्यकेलिये निमित्तकारणरूपमें 'धर्म-श्रस्तिकाय' श्रीर 'श्रथर्म-श्रिस्तकाय' नस्व माने जाते हैं। इसी प्रकार जीव श्रजीवमें पर्याय-परिणमनका न्वभाव होनेपर भी उमकेलिये निमित्त-कारणरूपमें काल-द्रव्य मानना चाहिये। यदि निमित्तकारण्यपसे काल न माना जाय नी धर्म-श्रिस्तकाय श्रीर श्रथर्म-श्रस्तकाय माननेमें कोई युक्ति नहीं।

दूनरे पत्तमें मत-भेद —कालको स्वतन्त द्रव्य माननेव।लोंमें भी उनके स्वरूपके सम्बन्ध-में दो मत हैं।

- (१) कालद्रन्य, मनुष्य-चेत्रमात्रमें—ज्योतिप्-चक्रके गति चेत्रमें—त्रर्तमान है। वह मनुष्य-चेत्र-प्रमाण होकर मो मपूर्ण लोकके परिवर्तनोंका निभित्त बनता है। काल, अपना कार्य ज्योतिप्-चक्रकी गतिकी मददसे करता है। इमिलये मनुष्य चेत्रसे वाहर कालद्रव्य न मानकर उसे मनुष्य-चेत्र-प्रमाण ही मानना युक्त है। यह मत धर्ममग्रहणी आदि श्रेताम्वर-ग्रन्थोंमें है।
- (२) कालद्रन्य, मनुष्य चेत्रमात्र-वर्ती नहीं है किन्तु लोक-व्यापी है। वह लोक व्यापी होकर मी धर्म-श्रस्तिकायकी तरह स्कन्ध नहीं है, किन्तु श्रगुरूष है। इसके आगुओं को नख्या लोकाकाशके प्रदेशों के वरावर है। वे अणु, गति-हीन होने से जहाँ के तहाँ अर्थात् लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर स्थित रहते हैं। इनका काई स्कन्ध नहीं वनता। इस कारण इनमें तिर्यक-प्रचय (स्कन्ध) होनेकी शक्ति नहीं है। इसी सववसे कालद्रव्यको श्रस्तिकायमें नहीं निना है। निर्यक-प्रचय न होनेपर भी कथ्व-प्रचय है। इससे प्रत्येक काल-अणुमें लगातार पर्याय हुआ करते हैं। ये ही पर्याय, 'समय' कहलाते हैं। एक-एक काल-अणुके अनन्त समय-पर्याय समक्ते चाहिये। समय-पर्याय ही अन्य द्रव्योंके पर्यायोंका निमित्तकारण है। नवीनता-पुराणता, ज्येष्ठता-कनिष्ठना आदि सब श्रवस्थाएँ, काल-अणुके समय-प्रवाहको बदीलत हो समक्ती चाहिये। पुद्र-ल-परमा णुको लोक-शाजाशके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेश तक मन्दगतिसे जानेमें बितनी देर होती है, उतनी

न्यवहार-निर्वाहकेलिये चरणानुक्रमके विषयमें की हुई कल्पनामात्र है। इस वातको स्पष्ट समभत्ते-केलिये योगदर्शन, पा० ३ सू० ५२का माण्य देखना चाहिये। उक्त माध्यमें कालसवन्धी जो विचार है, वहीं निश्चय दृष्टि-मूलक, श्रन एव तात्त्रिक जान पड़ता है।

विशानको सम्मति — आज-रत्न विशानको गति सत्य दिशाको और है। इसलिये काल-मन्यन्थी विचारोंको उस दृष्टिके अनुसार भी देखना चाहिये। वेशानिक लोग भी कालको दिशा। की तरह काल्पनिक मानते हैं, वाम्मविक नहीं।

श्रन सद तरहसे विचार करनेपर यही निश्चय दोता है कि कालको श्रलग स्ननन्त्र द्रन्य माननेमें दृढतर प्रमाख ननीं है।

# (३)-मुणस्यानाविकार।

### (१)-गुणस्थानोंमें जीवस्थानं।

सन्व जियठाण मिन्छे, सग सासणि पण अपज सन्निदुगं। संमे सन्नी दुविहो, सेसेसुं संनिपजसो ॥ ४५॥

चर्वाणि जीवस्थानानि मिथ्यात्वे, सत सासादने पञ्चापर्याताः श्विद्विकम् । सम्यक्त्वे संजी द्विविषः, शेषेषु संजिपर्यातः ॥ ४५ ॥

श्रर्थ—मिथ्यात्वगुणस्थानमें सय जीवस्थान हैं। सासादनमें पाँच अपर्याप्त (वादर एकेन्द्रिय, द्वान्द्रिय, त्रोन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय श्रोर श्रसंक्षि-पञ्चेन्द्रिय) तथा दो संज्ञी (अपर्याप्त श्रोर पर्याप्त) कुल सात जीवस्थान हैं। अविरतसम्यग्दिष्टगुणस्थानमें दो सज्ज्ञी (अपर्याप्त श्रोर पर्याप्त) जीवस्थान हैं। उक्त तीनके सिवाय श्रेष ग्यारह गुणस्थानों पर्याप्त सज्ञीजीवस्थान है। ४५॥

तेरवर्षेश्यास्थानके अधिकारी नकेशी केश्काको अपयोत कहा है, सो योगको अपूर्णताकी अपेकासे। —जोकताकव, गा॰ १२४।

१—गुयास्थानमें जीवस्थानका जो विचार यहाँ हैं, गोम्मटसारमें उससे शिक्त प्रकारका है। उसमे दूसरे, झुठे और तेरहवें गुयास्थानमें अपर्याप्त और पर्योप्त सन्नो, ये दो जीवस्थान माने हुए हैं। —जीव०, गा० ६६८।

गोम्मटसारका यह वर्णन, अपेदाक्त है। कर्मकायहको। ११वीं गाथामें अपयाप एके-न्द्रिय, द्रोन्द्रिय आदिको दूसरे गुणस्थानका अधिकार। अनकर उनको जीवकायहमें पहले गुणस्थानमा अधिकारो कहा है, सो द्वितीय गुणस्थानवर्ती अपर्याप्त एकेन्द्रिय आदि जीवोंको अव्यक्ताको अपेदासे। छठे गुणस्थानकं आधिकारीको अपर्याप्त कहा है, सो णाहारकिमिश्रकाय-योगको अपेदासे।

### (२)-गुणस्थानोंमें योगं।

[दो गायाओंसे ।]

मिच्छदुगअजइ जोगा,-हारदुग्णा श्रपुव्वपण्गे उ। मण्वइ उरलं सविडें,-व्वमीसि सविउव्वदुग देसे ॥४६॥ ,

मिथ्यात्वद्विकायते योगा, आहारकद्विकोना अपूर्वपञ्चके तु । मनावच औदारिक सवैकिय मिश्रे सवैक्रियद्विक देशे ॥ ४६ ॥

श्रथं—मिध्यात्व, सासादन श्रौर श्रविरतसम्यग्दृष्टिगुण्स्थानमं श्राहारक-द्विकको छोड़कर तेरह योग हैं। श्रपूर्वकरण्से लेकर पाँच गुण्स्थानोंमें चार मनके, चार वचनके श्रौर एक श्रौदारिक, ये नौ योग हैं। मिश्रगुण्स्थानमें उक्त नौ तथा एक वैक्रिय, ये दस योग हैं। देशविरतगुण्स्थानमें उक्त नौ तथा वैक्रिय-द्विक, कुल ग्वारह योग हैं॥ ४६॥

भावार्थ—पहले, दूसरे श्रौर चौथे गुण्स्थानमें तेरह योग इस प्रकार हैं:—कार्मण्योग, विश्रहगितमें तथा उत्पत्तिके प्रथम समयमें; विक्रियमिश्र श्रौर श्रौदारिकमिश्र, ये दो योग उत्पत्तिके प्रथम समयके श्रानन्तर श्रप्यांत-अवस्थामें श्रौर चार मनके, चार बचनके, एक श्रौदारिक तथा एक वैक्रिय, ये दस योग पर्यात-अवस्थामें। श्राहारक श्रौर श्राहारकमिश्र, ये दो योग चारित्र-सापेद्य होनेके कारण उक्त तीन गुण्स्थानोंमें नहीं होते।

१-गुण्हवानोंमें योग-विषयक विचार जैसा यहाँ है, वैसा हो पचसग्रह डा० १, गा०१६---१८ तथा श्राचीन चतुर्व कर्मग्रन्थ, गा० ६६---६६ में है।

गोम्मदसारमें कुछ विचार-भेद है। उसमें पाँचवें और सातवें गुरास्थानमें नी और छठे गुरास्थानमें ग्वारह योग माने हैं। —-जी०, गा० ७०३।

भावार्थ-एकेन्द्रियादि सव प्रकारके संसारी जीव मिथ्यात्वी पाये जाते हैं, इसलिये पहले गुणस्थानमें सव जीवस्थान कहे गये हैं।

दूसरे गुणस्थानमें सात जीवस्थान ऊपर कहे गये हैं, उनमें छह अपर्याप्त हैं, जो सभी करण-अपर्याप्त समझने चाहिये; क्योंकि लब्ध-अपर्याप्त जीव, पहले गुणस्थानवाले ही होते हैं।

चौथे गुण्स्थानमें श्रपर्याप्त संज्ञी कहे गये हैं, सो भी उक्त कार-ण्से करण-श्रपर्याप्त ही समक्षने चाहिये।

पर्याप्त संज्ञों के सिवाय अन्य किसी प्रकारके जीवमें ऐसे परि-णाम नहीं होते, जिनसे वे पहले, दूसरे और चौथेको छोड़कर शेष ग्यारह गुणस्थानीको पा सकें। इसोलिये इन ग्यारह गुण-स्थानों में केवल पर्याप्त संज्ञी जीवस्थान माना गया है ॥ ४५॥



835

(क) सिद्धान्तेमें दृसरे गुण्स्थानके समय मति. शृत आदिको ज्ञान माना है, अज्ञान नहीं। इससे उलटा कर्मप्रन्थमें अज्ञान माना है, ज्ञान नहीं। सिद्धान्तका अभिप्राय यह है कि दूसरे गुण्यानमें वर्तमान जोव यद्यपि मिथ्यात्वके संमुख है, पर मिथ्यात्वा नहीं; उसमें सम्यक्त्वका अश होनेसे कुछ विश्विद्ध है, इसलिये उसके ज्ञानको ज्ञान मानना चाहिये। कर्मप्रन्थका आश्रय यह है कि द्वितीय गुण्यानवर्ती जीव मिथ्यात्वी न सही, पर वह मिश्यात्वके अभिमुख है; इसलिये उसके परिणाममें मालिन्य अधिक होता है, इससे उसके ज्ञानको अज्ञान कहना चाहिये।

''वेइंदियाणं भंत ! किं नाणी अञ्चाणी शियमा ! णाणी वि अण्णाणी वि । जे नाणी ते नियमा दुनाणी । तं जहा—आभिणिबोहि-यनाणी सुयणाणी । जे अण्णाणी ने वि नियमा दुअन्नाणी । त जहा— महअन्नाणी सुयअन्नाणी य ।''

"वेइंदियस्स दो णाणा कहं लब्भित १ भण्णाइ, सासायणं पहुच त्तरसापज्ञत्तयस्स दो णाणा लब्भित ।" — प्रशापना शिका ।

दूसरे गुणस्थानके समय कर्मग्रन्थके मतानुसार श्रष्ठान माना जाता है, सो २० तथा ४८मी गाथासे स्वष्ठ है। गोम्मटसारमें कार्मं ग्रन्थिक ही मत है। इसकेलिये देखिये, जीयकाएडकी इट्ह तथा ७०४यी गाथा।

१—अगवतीमें द्रोन्द्रियोंको शानी भी कहा है। इस कथनने यह प्रमाणित होता है कि सासादन-प्रवस्थामें शान मान करके हा निद्धान्ती द्रोन्द्रियोंको शानी कहते हैं, क्योंकि उनमें दूसरेमें भागेक सब गुणस्थानीका अभाग ही है। पर्थान्द्र्योंको शानी कहा है, उसका समर्थन तो तोमरे, जैंथे भादि गुणस्थानीको भयेवामे भी किया जा सकता है, पर द्रोन्द्रियोंमें तीसरे भादि गुणस्थानोंका भभाव होनेके कारण सिर्फ सासादनगुणस्थानकी भयेवासे ही शानित्व घटाया जा सकता है। यह बात प्रशापना टीकामें स्पष्ट लिखा हुई है। उन्में कहा है कि द्रोन्द्रियको नो शान कैसे पट नकते हैं। उत्तर—उतको भवर्यास-भवस्थाने सासादनगुणस्थान होता है, इस भयेवाने दो शान घट सकते हैं।

आठवेंसे लेकर बारहवें तक पाँच गुणस्थानों में छह योग नहीं हैं, क्योंकि ये गुणस्थान विष्रहगति और अपर्याप्त-अवस्थामें नहीं पाये जाते। अत एव इनमें कार्मण और औदारिकिसअ, ये दो योग नहीं होते तथा ये गुणस्थान अप्रमत्त-अवस्था-भावी हैं। अत एव इनमें प्रमाद-जन्य लिध-प्रयोग न होने के कारण वैकिय-हिक और आहा-रक-द्विक, ये चार योग भी नहीं होते।

तीसरे गुणस्थानमें श्राहारक-छिक, श्रोटारिकमिश्र, वैक्रियमिभ श्रोर कार्मण, इन पाँचके सिवाय शेप टस योग हैं।

श्राहारक हिक संयम-सापेत्त होने के कारण नहीं होता और श्रीदा-रिकमिश्र श्रादि तोन योग श्रपर्याप्त-श्रवस्था-भाषी होने के कारण नहीं होते, क्यों कि श्रपर्याप्त-श्रवस्थामें तीसरे गुणस्थानका संभव ही नहीं है।

यह शङ्का होती है कि अपर्याप्त अवस्था-भावी वैक्रियमिश्रका-ययोग, जो देव और नारकोंको होता है, वह तीसरे गुण्स्थानमें भले ही न माना जाय, पर जिस वैक्रियमिश्रकाययोगका सम्भव वैक्रिय-लिब-धारी पर्याप्त मनुष्य-तिर्यक्षोंमें है, वह उस गुण्स्थानमें क्बों न माना जाय ?

इसका समाधान श्रीमलयगिरिस्रि आदिने यह दिया है कि सम्प्रदाय नष्ट हो जानेसे वैक्रियमिश्रकाययोग न माने जानेका कारण श्रकात है, तथापि यह जान पड़ता है कि वैक्रियलिधवाले मनुष्य-तिर्यञ्च तीसरे गुणस्थानके समय वैक्रियलिधका प्रयोग कर वैक्रियशरीर बनाते न होंगे'।

देशविरतिवाले वैक्रियलिध-सम्पन्न मनुष्य व तिर्यञ्ज वैक्रिय-शरीर बनाते हैं; इसलिये उनके वैक्रिय और वैक्रियमिश्र, ये दो योग होते हैं।

१---पबसप्रद्दा॰ १, गा॰ १७ को टीका।

चार मनके, चार यचनके और एक औदारिक, ये नौ योग मनुष्य-तिर्यञ्चकेलिये साधारण हैं। अत एव पाँचवें गुण्स्थानमें कुल ग्यारह योग समसने ,चाहिये। उसमें सर्वविरति न होनेके कारण दो आहारक और अपर्यात-अवस्था न होनेके कारण कार्मण और औदारिकमिश्र, ये दो, कुल चार योग नहीं होते॥ ४६॥

साहारदुग पमसे, ते विज्याहारमीस विशु इयरे। कम्मुरटदुगंताइम,-मणवयण सयोगि न ऋजोगी॥४७॥

साहारकाद्वकं प्रमस्ते, ते येकियाहारकामिश विनेतरस्मिन् । कार्मणौदारिकाद्वकान्तादिममनोवचनं स्योगिनि नायोगिनि ॥ ४७॥

शर्य-प्रमत्तगुण्स्थानमें देशिवरितगुण्स्थानसंबन्धी ग्यारह श्रौर श्राहारक-द्विक, कुल तेरह योग हैं। अप्रमत्तगुण्स्थानमें उक तेरहमें विक्रियमिश्र शौर श्राहारकमिश्रको छोड़कर शेप ग्यारह योग हैं। सयोगिकेवलिगुण्स्थानमें कार्मण्, श्रीदारिक-द्विक, सत्य-मनोयोग, श्रसत्यामृपमनोयोग, सत्यचचनयोग शौर असत्यामृप-चचनयोग, ये सात योग हैं। अयोगिकेविलगुण्स्थानमें एक भी योग नहीं होता—योगका सर्वथा श्रभाव है॥ ४०॥

भावार्थ—छुठे गुण्स्थानमें तेरह योग कहे गये हैं। इनमेंसे बार मनके, चार वचनके और एक औदारिक, ये नौ योग सब मुनियांके साधारण हैं और घैकिय-द्विक तथा आहारक-छिक, वे बार योग वैकियशरीर या माहारकशरीर वनानेवाले लब्धि-धारी मुनियांके ही होते हैं।

वैक्रियमिश्र और माहारकमिश्र, ये दो योग, वैक्रियशरीर और माहारकशरीरका भारम्म तथा परित्याग करनेके समय पाये जाते हैं, जब कि ममाद-मवस्था होती है। पर सातवाँ गुणस्थान भम- मत्त-अवस्था-भावी है; इसिलये उसमें छुठे गुणस्थानवाले तेरह योगोंमेंसे उक्त दो योगोंको छोड़कर ग्यारह योग माने गये हैं। वैक्रियशरीर या श्राहारकशरीर बना लेनेपर श्रप्रमत्त-श्रवस्थाका भी संभव है, इसिलये श्रप्रमत्तगुणस्थानके योगोंमें वैक्रियकाययोग श्रोर श्राहारककाययोगकी गणना है।

सयोगिकेवलीको केवलिसमुद्घातके समय कार्मण शौर शौदा-रिकमिश्र, ये दो योग, श्रन्य सब समयमें शौदारिककाययोग, श्रनुत्तर-विमानवासी देव श्रादिके प्रश्नका मनसे उत्तर देनेके समय दो मनोयोग शौर देशना देनेके समय दो वचनयोग होते हैं। इसीसे तेरहवें गुणस्थानमें सात योग माने गये हैं।

केवली भगवान् सब योगोंका निरोध करके श्रयोगि-श्रवस्था प्राप्त करते हैं, इसीलिये चौदहवें गुणस्थानमें योगोंका श्रभाव है ॥४८॥

### (३)-गुणस्थानोंमें उपयोगं।

तिस्रनाणदुदंसाइम,-दुगे अजइ देसि नाणदंसितगं। ते मीसि मीसा समणा, जयाइ केवलदु स्रंतहुगे॥४८॥

त्र्यज्ञानि द्विर्भमादिमदिकेऽयते देशे ज्ञानदर्शनित्रकम् । ते मिश्रो मिश्राः समनमो, यतादिषु केवलद्विकमन्तदिके ॥ ४८॥

श्रथं—मिथ्यात्व श्रौर सासादन, इन दो गुण्स्थानोंमें तीन श्रवान श्रौर दो दर्शन, ये पाँच उपयोग है। श्रविरतसम्यग्दिए, देशविरति, इन दो गुण्स्थानोंमें तीन ज्ञान, तीन दर्शन, ये छह उपयोग हैं। मिश्रगुण्स्थानमें भी तीन जान, तीन दर्शन, ये छह उपयोग हैं, पर ज्ञान, श्रव्धान-मिश्रित होते हैं। प्रमत्तसंयतसे लेकर ज्ञीण्मोहनीय तक सात गुण्स्थानोंमें उक्त हुह श्रीर मनःपर्यायक्षान, ये सात उपयोग हैं। सयोगिकेवली श्रीर श्रयोगिकेवली, इन दो गुण्स्थानोंमें केवलझान श्रीर केवलदर्शन, ये दो उपयोग हैं॥ ४८॥

मावार्थ-पहले श्रीर दूसरे गुणस्थानमें सम्यक्त्वका श्रभाव है; इसीसे उनमें सम्यक्त्वके सहचारी पाँच क्षान, श्रवधिदर्शन श्रीर केवलदर्शन, ये सात उपयोग नहीं होते, श्रेष पाँच होते हैं।

चौथे और पाँचवें गुण्स्थानमें मिथ्यात्व न होनेसे तीन श्रक्तान, सर्घविरति न होनेसे मनःपर्यायकान और घातिकर्मका श्रभाव न होनेसे केवल-द्विक, ये कुल छह उपयोग नहीं होते, श्रेप छह होते हैं।

१—यह निषय, पणसग्रह दा० १को १६—२०वां, प्राचीन चतुर्थं कमेंग्रन्यको ७०—७१वीं श्रीर गोम्मटमार-नीवकापढको ७०४थी गायामें है।

तीसरे गुण्स्थानमें भी तीन ज्ञान श्रीर तीन दर्शन, ये ही छह रुपयोग हैं। पर दृष्टि, मिश्रित ( शुद्धाशुद्ध-उभयरूप ) होनेके कारण ज्ञान, श्रज्ञान-मिश्रित होता है।

छुठेसे वाहरवें तक सात गुण्स्थानों में मिथ्यात्व न होने के कारण् अज्ञान-त्रिक नहीं है और धातिकर्मका चय न होने के कारण केवल-द्विक नहीं है। इस तरह पाँचको छोड़ कर शेष सात उपयोग उनमें समसने चाहिये।

तेरहवें और चोदहवें गुण्स्थानमें घातिकर्म न होनेसे छुझस्थ-श्रवस्था-भावी दस उपयोग नहीं होते, सिर्फ केवलशान और केवल-दर्शन, ये दो ही,उपयोग होते हैं॥ ४८॥

#### सिद्धान्तके क्रब मन्तव्य।

सासणभावे नाणं, विउव्यगाहारगे टरलमिस्सं। नेगिंदिस्र सासाणो, नेहाहिगयं सुयमयं पि॥ ४९॥

साधादनभावे जानं, वैकुर्विकाहारक औदारिकामिश्रम् । नैकेन्द्रियेषु साधादनं, नेहाधिकृतं श्रुतमतमपि ॥ ४९ ॥

अर्थ-सासादन-अवस्थामें सम्यक्तान, वैक्तियशरीर तथा आहा-रकशरीर वनानेके समय औदारिकमिश्रकाययोग और एकेन्द्रिय जीवोंमें सासादनगुणस्थानका अभाव, येतीन वार्ते यद्यपि सिद्धान्त-सम्मत हैं तथापि इस प्रन्थमें इनका अधिकार नहीं है ॥ ४६॥

भावार्थ—कुछ विषयोंपर सिद्धान्त और कर्मप्रन्थका मत-भेद् चला भाता है। इनमेंसे तीन विषय इस गाधार्मे प्रन्थकारने दिकाये हैं:— गुणस्थानमें) तेजः, पद्म भौर शुक्क, ये तीन लेश्याएँ हैं। आठवेंसे लेकर तेरहवें तक छह गुणस्थानोंमें केवल शुक्कलेश्या है। चौदहवें गुणस्थानमें कोई भी लेश्या नहीं है।

बन्ध-हेतु—कर्म-बन्धके चार हेतु हैं।—१ मिथ्यात्व, २ अविरति, ३ कपाय श्रीर ४ योग ॥ ५०॥

भावार्थ —प्रत्येक लेश्या, ग्रसंख्यात-लोकाकाश-प्रदेश-प्रमाण श्र-ध्यवसायस्थान (संद्धेश-मिश्रित परिणाम) रूप है, इसलिये उसके तोव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, मन्द्र, मन्द्रतर, मन्द्रतम श्रादि उतने ही भेद समभने चाहिये। श्रत एव कृष्ण श्रादि श्रश्चम लेश्याश्रोंको छुठे गुण-स्थानमें श्रतिमन्द्रतम और पहले गुणस्थानमें श्रतितीव्रतम मान-कर छह गुणस्थानों तक उनका सम्यन्ध कहा गया है। सातवें गुण-स्थानमें श्रार्त तथा रौद्र-ध्यान न होनेके कारण परिणाम इतने विश्रद्ध रहते हैं, जिससे उस गुणस्थानमें श्रश्चम लेश्याप सर्वथा

इसका विवेचन श्रीकिनभद्रगणि समाश्रमणने भाष्यकी २७४१से-४२ तकको गाथाओंमें, श्रीइरिभद्रसूरिने अपनी टोकामें श्रीर मलधारी श्रीहेमचन्द्रसूरिने माध्यष्टिमें विस्तारपूर्वक किया है। इस विषयकेलिये लोकप्रकाशके ३रे सगेके ३१२ से ३२३ तकके श्रोक द्रष्टस्य है।

चौथा गुखस्थान प्राप्त होनेके समय द्रन्थलेखा शुभ घोर घशुभ, दोनों मानी जाती हैं श्रीर भावलेखा शुभ हां। हमलिये यह शङ्का होती है कि क्या शशुम द्रन्यलेखावालोंको भी शुभ भावलेखा होती है ?

इनका ममाधान यह है कि द्रव्यलेखा और भावलेखाके मन्वन्धमें यह नियम नहीं है कि दोनों समान ही होनी चाहिये, क्योंकि यधि मनुष्य-तिर्यंच, जिनकी द्रव्यलेखा अस्थिर होती है, उनमें तो जैसी द्रव्यलेखा वैभी हा भावलेखा होती है। पर देव-नारक, जिनकी द्रव्यलेखा अवस्थित (स्थिर) मानी गयी है, उनके विषयमें इसमें उलटा है। अर्थात नारकों अशुम द्रव्यलेखा अवस्थित (स्थिर) मानी गयी है, उनके विषयमें इसमें उलटा है। अर्थात नारकों अशुम द्रव्यलेखा लेखां होते तुए भी भावलेखा शुम हो मक्तती है। इस वानको खुनासेमें समक्तनेकेलिये प्रशापनाका रेज्यों पर नथा उसकी टीका देखां चाहिये।

(ख) सिद्धान्तंका मानना है कि लब्धिद्वारा वैक्रिय श्रौर आहारक-शरीर बनाते समय श्रोदारिकमिश्रकाययोग होता है, पर त्यागते समय क्रमसे वैकियमिश्र और श्राहारकमिश्र होता है। इसके स्थानमें कर्मग्रन्थका मानना है कि उक्त दोनों शरीर बनाते तथा त्यागते समय क्रमसे वैक्रियमिश्र श्रौर श्राहारकमिश्र-योग ही होता है, श्रौदारिकमिश्र नही। सिद्धान्तका श्राशय यह है कि लब्धिसे वैक्रिय या श्राहारक-शरीर बनाया जाता है, उस समय इन शरीरोंके योग्य पुद्रल, श्रोदारिकशरीरकेद्वारा ही ग्रहण किये जाते है, इसलिये श्रीदारिकशरीरकी प्रधानता होनेके कारण उक्त दोनों शरीर वनाते समय श्रौदारिकमिश्रकाययोगका व्यवहार करना चाहिये। परन्तु परित्यागके समय श्रीदारिकशरीरकी प्रधानता नहीं रहती। उस समय वैक्रिय या श्राहारक-शरीरका ही व्यापार मुख्य होनेके कारण वैक्रियमिश्र तथा श्राहारकमिश्रका व्यवहार करना चाहिये। कार्मग्रन्थिक-मतका तात्पर्य इतना ही है कि चाहे व्यापार किसी शरीरका प्रधान हो, पर श्रौदारिकशरीर जन्म-सिद्ध है और वैक्रिय या श्राहारक-शरीर लब्धि-जन्य है, इसलिये विशिष्ट लिध-जन्य शरीरकी प्रधानताको ध्यानमें रखकर आरम्भ और

१--- यह मत प्रशापनाके इस उल्लेखसे स्पष्ट है ---

<sup>&</sup>quot;ओराछियसरीरकायप्पयोगे ओराछियमीससरीरप्पयोगे वेचिव-यसरीरकायप्पयोगे आहारकसरीरकायप्पओगे आहारकमीससरीर-कायप्पयोगे।" —पद० १६ तथा उसकी टीका, पू० ३१७।

कर्मग्रन्थका मत तो ४६ श्रीर ४७वीं गाथामें पाँचवें श्रीर छठे गुणस्थानमें क्रममे ग्वारहः श्रीर तेरह योग दिखाये हैं, इसोसे स्पष्ट है।

गोम्मटसारका मत कर्मग्रन्थके ममान हो जान बढ़ना है, न्योंकि उसमें पाँचवें श्रीर छठे किसी गुणस्थानमें श्रीदारिकमिशकाययोग नहीं माना है। देखिये, जीवकायडकी ७०३री गांधा।

परित्याग, दोनों समय वैकियमिश्र श्रीर श्राहारकिमश्रका व्यवहार करना चाहिये, श्रीदारिकिमश्रका नहीं।

(ग)—सिद्धान्ती, एकेन्द्रियोमें सासादनगुणस्थानको नहीं मानते, पर कार्मग्रन्थिक मानते हैं।

उक विपयोंके सिवाय श्रन्य विपयोंमें भी कहीं-कहीं मत-भेद है:--

(१) सिद्धान्ती, श्रवधिदर्शनको पहले वारह गुण्छानोंमें मानते हैं, पर कार्मश्रन्थिक उसे चौथेसे वारहवें तक नौ गुण्छानोंमें, (२) सिद्धान्तमें श्रन्थि-भेदके श्रनन्तर चायोपशमिकसम्यक्त्वका होना माना गया है, किन्तु कर्मश्रन्थमें श्रीपशमिकसम्यक्त्वका होना ॥४६॥



दिगम्बर-सप्रदावमें सैदान्तिक श्रीर कार्मग्रन्थिक दोनों मत संगृहीत हैं। कर्मकाण्डकी ११३ मे ११४तककी गाया देखनेमे एकेन्द्रियोमें मामादन-भावका स्वीकार १एट मालूम होता है। तत्त्वार्य, १००१ के व्वें सूत्रकी मर्वार्थिमिद्धिमें तथा जीवकाण्डकी ६७७वाँ गाथामें सैदा--न्तिक मन है।

१—भगवनी, प्रशापना श्रीर जीवाभिगमसूत्रमें एकेन्द्रियोंको श्रशानी हो कहा है। इससे मिद्र है कि उनमें सामादन-भाव भिद्धान्त सम्मन नहां है। यदि सम्मत होता तो हान्द्रिय भादिको तरह एकेन्द्रियोंको भी शानी कहते।

<sup>&#</sup>x27; एगिंदियाण भंते । किं नाणी अण्णाणी ? गोयमा । नो नाणी, नियमा अञ्चाणी ।" —भगवतो-श॰ ६, ३० २ ।

ण्केन्द्रियमें मामादन-भाव माननेका कार्ममिन्यक मत् पश्यमग्रहमें निर्दिष्ट है। यथा — 'इगिविगिलेसु जुयलं' इत्यादि । —दा० १, गाः २०।

### (४-५)-गुणस्थानों में लेश्या तथा बन्ध-हेतु। इसु सच्वा तेजितगं, इगि इसु सुक्का अयोगि अल्लेसा। वंधस्स मिच्छ अविरइ,-कसायजोग ति चड हेऊ॥५०॥

षट्यु सर्वास्तेनाश्त्रकमेकस्मिन् पट्यु गुक्बाऽयोगिनोऽकेश्याः । बन्धस्य मिध्यात्वाविरातिकपाययोगा द्दीत चत्वारा इतयः ॥ ५०॥

### अर्थ-पहले छह गुणस्थानीमें छह लेश्यापें हैं। एक (सातव

१—गुण्रश्वानमें लेश्या या लेश्यामें गुण्यश्वान माननेके मम्बन्धमें दो मत चले आने हैं।
पहला मत पहले चार गुण्यश्वानोंमें छह लेश्याएँ और दूमरा मत पहले छह गुण्यश्वानोंमें छह
लेश्याएँ मानता है। पहला मत प्रचस्त्रहन्द्रा० १, गा० ३०, प्राचीन बन्धस्यामित्व, गा० ४०, नवीन बन्धस्यामित्व, गा० ५०, नवीन बन्धस्यामित्व, गा० ५०, नवीन बन्धस्यामित्व, गा० ५०, नवीन बन्धस्यामित्व, गा० ५०। रोके भावार्थमें है। दूमरा मत प्राचीन चतुर्थ कर्मजन्य, गा० ७३ में तथा यहाँ है। दानों मत भवेषाकृत है, सत इनमें कुछ भी विरोध नहीं है।

महले मतका आराय यह है कि छहाँ प्रकारको द्रस्यलेश्यावालोको चौथा गुरुरथान प्राप्त होता है, पर पाँचवाँ या छठा गुरुरधान मिर्फ तीन शुभ द्रश्यलेश्यावालोको । इमलिये गुरुरधान प्राप्तिके समय वर्तमान इव्यलेश्याकी घपेचासे चौथे गुरुश्थान पर्यन्त छह लेश्याएँ माननी चाहिये और पाँचवे और छठेमें तीन ही।

दूसरे मतका आशय यह है कि यदापि छहों लेश्याभोके समय चौथा गुणस्थान भीर तीन शुम द्रन्यलेश्याभोंके ममय पाँचवाँ श्रीर छठा गुणस्थान प्राप्त होता है, परन्तु प्राप्त होने हे नवाट चौथे, पाँचवे भीर छठे, तीनों गुणस्थानवालों छहों द्रन्यलेश्याणें पायी जाती है। इनिलेषे गुणस्थान-प्राप्तिके उत्तर-क्वालमें वर्तमान द्रन्यलेश्याभोंकी भपेचासे छठे गुणस्थान पर्यन्त छह लेश्याणें मानी जाती है।

इस जगह यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि चीथा, पाँचवाँ भीर छठा गुण्ह्यान प्राप्त होनेके समय भावलेश्या तो शुभ ही होती है, अशुभ नहीं, पर प्राप्त होनेक बाद भावलेश्या भी अशुभ हो सकती है।

"सम्मत्तसुयं सन्वा सु, छह्इ, सुद्धासु तीसु य चरित्तं। पुन्वपिष्टवण्णगो पुण, अण्णयरीए च छेसाए।"

—शावरयक निर्मुक्ति, गा० ८२२ ।

मिथ्यात्वमोहनीयकर्मके उदयसे होता है और जिससे कदाग्रह, सशय श्रादि दोष पैदा होते हैं। (२) 'श्रविरित', वह परिणाम है, जो अप्रत्याख्यानावरणकपायके उदयसे होता है श्रीर जो चारिन्नको रोकता है। (३) 'कपाय', वह परिणाम है, जो चारित्रमोहनीयके उदयसे होता है श्रीर जिससे चमा, विनय, सरलता, संतोष, गम्भोरता श्रादि गुण प्रगट होने नहीं पाते या बहुत-कम प्रमाणमें प्रकट होते हैं। (४) 'योग', श्रात्म-प्रदेशोंके परिस्पन्द (चाञ्चल्य-) को कहते हैं, जो मन, वचन या शरीरके योग्य पुद्रलोंके श्रालम्बनसे होता है॥ ५०॥

बन्ध-हेतुओं के उत्तरभेद तथा गुणस्थानों में भूल बन्ध-हेतु ।
[ दो गाथाओं ने ]

श्रमिगाहियमणाभिगहिया,-भिनिवेसियसंसइयमणाभोगं पण भिच्छ बार आविरह, मणकरणानियमु झजियवहोध्र

आभित्रीहकमनाभित्रीहकामिनिवेशिकसाशिवकमनाभागम् । पञ्चमिथ्यात्वःनि द्वादशाविरतयो, मनःकरणानिषमः षड्जीववघः॥५१॥ श्रर्थ-मिथ्यात्वके पाँच भेद हैंः-१ श्राभिश्रहिक, २ श्रनाभि-ग्रहिक, ३ श्राभिनिवेशिक, ४ सांशयिक श्रीर ५ श्रनाभोग ।

१—यह विषय, पचमग्रह-द्वा० ४को २ ने ४ तकका गाथाश्रोमें तथा गोम्मटसार-कर्म-कारहकी ७=६ से ७== तकको गाथाश्रोमे हैं।

अविरतिकेलिये जीवनायडकी २६ तथा ४००वाइगाथा और कपाय व योगकेलिये क्रमशः उमकी कपाय व योगमार्गया देखनी चाहिये। तत्त्वार्थके दर्गे अध्यायके १ले सूत्रके भाष्यमें मिथ्यात्वके अभिगृहीत और अनभिगृहीत, ये दो ही मेद है।

नहीं होतीं, किन्तु तीन ग्रुभ लेश्यापें ही होती हैं। पहले गुण्स्थानमें तेजः श्रोर पद्म-लेश्याको श्रतिमन्दतम श्रोर सातवें गुण्स्थानमें श्रति-तीवतम, इसी प्रकार शुक्कलेश्याको भी पहले गुण्स्थानमें श्रति-मन्दतम श्रोर तेरहवेंमें श्रतितीवतम मानकर उपर्युक्त रीतिसे गुण्स्थानोंमें उनका सम्बन्ध वतलाया गया है।

चार बन्ध-हेतुं-(१) 'मिथ्यात्व', श्रात्माका वह परिणाम है, जो

१—ये ही चार वन्ध-हेतु पश्चमग्रह-द्वा० ४की १ली गाथा तथा कर्मकारहकी ७६६वीं गाथामें है। यद्यपि तत्त्वार्थके द्वें श्रध्यायके १ले सूत्रमें उक्त चार हेतुश्रोंके श्रतिरिक्त प्रमादकों भी बन्ध-हेतु माना है, परन्तु उनका ममावेश अविरति, कषाय श्रादि हेतुश्रोंमें हो जाता है। जैसे —विषय-सेवनरूप प्रमाट, श्रविरति श्रीर लब्धि-प्रयोगरूप प्रमाट, थोग है। वन्तुन कषाय श्रीर योग, ये दो ही बन्ध-हेतु समक्तने चाहिये, वर्योंकि मिथ्यात्व श्रीर श्रविरित्त, कषायके ही अन्तर्गत हैं। इसी श्रभिप्रायमे पाँचवें कर्मग्रन्थकी १६वीं गाथामें दो ही बन्ध-हेतु माने गये हैं।

इम जगह कमं-वन्थके सामान्य हेतु दिखाये हैं, मो निश्चयदृष्टिमे, अन एव उन्हें अन्तरङ्ग हेतु ममक्तना चाहिये। पहले कर्मश्रन्थकी ५४से ६१ तककी गाथाओं में, तत्त्रार्थके ६ठे अध्यायके ११ से २६ तकके सूत्रमें तथा कर्मकायडकी २०० मे २१० तककी गाथाओं में हर एक कर्मके अलग-अलग वन्ध-हेतु कहे हुए हैं, मो व्यवहारदृष्टिसे, अत एव उन्हें वहिरद्ग हेतु सम-कना चाहिये।

राद्गा—प्रत्येक समयमें आयुके सिवाय सात कर्मोंका बाँधा जाना प्रज्ञापनाके २४वें पटमें कहा गया है, इसलिये ज्ञान, ज्ञानी आदिषर प्रदेष या उनका निहर करते समय भी ज्ञाना-वरणीय, दर्शनावरणीयकी तरह अन्य कर्मोंका बन्ध होता हा है। इस अवस्थामें 'तत-दोपनिहन' अदि नस्वार्थके ६ठे अध्यायके ११ से २६ तकके सूत्रोंमें कहे हुर आस्नव, ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय आदि कर्मके विशेष हेतु कैमे कहे जा सकते है?

समाधान—तत्प्रदोपनिहृव आदि आसर्वोको प्रत्येक कर्मका जो विरोप-धिरोप हेतु कहा है,
न्सो अनुभागवन्धको अपेखासे, प्रकृतिवन्धकी अपेदासे नहीं। अर्थाद किसी भी आस्त्रवके सेवनके
समय प्रकृतिवन्ध सब प्रकारका होता है। अनुभागवन्धमें फर्क है। जैसे — ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञानीपकरण आदिपर प्रदूप करनेके समय ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणायकी तरह अन्य प्रकृतिओंन्का बन्ध होता है, पर छम समय अनुभागवन्ध विरोप इपसे ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीयकर्मका ही होता है। साराश, विरोष हेतुओंका विभाग अनुभागवन्धकी अपेद्यासे किया गया है,
प्रकृति-बन्धकी अपेद्यासे नहीं।
— तत्त्वार्थ-अ॰ ह, सू० २७की सर्वार्थ मिद्ध।

#### संख्यायें उसमें मिलाना। (१) लोकाकाशके प्रदेश, (२) धर्मास्ति-

शानावरणीय श्रादि प्रायेक कर्मकी स्थितिके जधन्यमे ठाकुष्ट पर्यन्त समय भेदसे श्रस स्थात भेद हैं। चैसे — ज्ञानावरणीयकी जधन्य स्थिति श्रन्तमृंहूर्त-प्रमाण श्रीर ठाकुष्ट स्थिति तीस कोटाकोटी सागरीपम-प्रमाण है। श्रन्तमृंहूर्तसे एक समय श्रिषक, दो समय श्रिषक, तीन ममय श्रिषक, इस तरह एक एक समय बदते बदते एक समय कम तीस कोटाकोटी सागरीपम तककी मय स्थिनियाँ मध्यम है। श्रन्तमृंहूर्त।श्रीर तीस कोटाकोटी सागरीपमके वाचमें श्रसख्यात समयों का श्रन्तर है, इसिलये जधन्य श्रीर उत्स्रष्ट न्थिति एक एक प्रकारकी होनेपर मा उसमें मध्यम स्थितियाँ मिलानेसे शानावरणीयको स्थितिके श्रसख्यान भेद होते हैं। श्रन्य कमोंकी स्थितिके विषयमें भी इसी तरह समक्त लेना चाहिये। हर एक स्थितिके बन्धमें कारणभूत श्रध्यवसायोंकी न्यस्था श्रसख्यात होकाकाशके प्रदेशोंके बराबर कही हुई है।

"पडठिइ संखलोगसमा।"

—गा० ५५, देवेन्द्रसृरि-कृत पथम कर्मग्रन्थ।

इम जगह सर स्थिनि-रन्थके कार्यामृत अध्यवसायोंकी मख्या विविच्तित है।

शतुगाग अर्थात् रसका कारण काषायिक परिणाम है। काषायिक परिणाम अर्थात् अध्यवमायके तीव्र, तीव्रतम, तीव्रतम, मन्द, मन्दतर, मन्दनम आदि रपसे असख्यात भेद है। एक एक काषायिक परिणामसे एक-एक अनुभाग-स्थानका बन्ध होता है, क्योंकि एक काषायिक परिणामसे गृहीत कर्म परमाणुओंके रस-स्पर्धकोंको ही शाखमें अनुभाग वन्धस्थान कहा है। देखिये कम्मश्यदीका ३१वीं गाथा श्रीयशोविजयज्ञा-कृत टीका। १पिलिये काषायिक परिणाम-जन्य अनुभाग स्थान मी काषायिक परिणामके तुस्य अर्थात् असख्यात ही है। प्रसगत यह बात जाननी चाहिये कि प्रत्येक स्थित-बन्ध में असंख्यात अनुभाग-स्थान होते हैं, क्योंकि जितने अध्यवसाय उतने ही अनुभागस्थान होते हैं और प्रत्येक स्थित-बन्धमें कारणभूत अध्यवसाय असख्यात लोकाकाशप्रदेश-प्रमाण हैं।

बोगदे निर्विभाग प्रशा त्रसंख्यान है। जिम त्रशका विभाग वेयलद्यानसे भी न किया का सके, उसको निर्विभाग प्रशा कहते है। इस जगह निगोदमे सशी पर्यन्त सब जीवोंके योग-सरक्यी निर्विभाग प्रशोंकी संख्या इप्ट है।

जिस शरीरका स्वामी एक ही जीव हो, वह 'प्रत्येकशरीर' है। प्रत्येकशरीर अमल्यात हैं, वर्योंकि पृथ्वीकायिकसे लेकर त्रसकायिक पर्यन्त सब प्रकारके प्रत्येक जीव मिलानेमें अस-न्त्यात ही हैं।

जिस एक शरीरके धारण करनेवाले अनन्त कीव हों, वह 'निगोदसरीर'। ऐसे निगोद-सरीर असस्यात ही है। श्रविरितके बारह भेद हैं। जैसे:—मन श्रीर पाँच इन्द्रियाँ, इन इहको नियममें न रखना, ये छह तथा पृथ्वीकाय श्रादि छह कार्योका बध करना, ये छह ॥५१॥

भावार्थ-(१) तत्त्वकी परी ज्ञा किये विना ही किसी एक सिद्धान्तका प्रज्ञपत करके अन्य पज्ञका खण्डन करना 'श्राभित्रहिकमिण्यात्व' है। (२) गुण्-दोपकी परी ज्ञा विना किये ही सव पर्जों को वरावर समक्षना 'श्रनाभित्रहिकमिण्यात्वं' है। (२) श्रपने पज्ञको श्रसत्य ज्ञानकर भी उसकी स्थापना करने के लिये दुरभिनिवेश (दुराश्रह) करना 'श्राभिनिवेशिकमिण्यात्वं' है। (४) ऐसा देव होगा या श्रन्य

१—सम्यक्ती, कदापि प्रपरीचित सिद्धान्तका पनपात नहीं करता, अत ण्य जो व्यक्ति तत्त्व-परीचापूर्वक किसी-एक पद्मको मानकर अन्य पद्मका खयडन करता है, यह 'आभिग्रहिस' नहीं है। जो कुलाचारमात्रसे अपनेको जैन (सम्यक्त्वा) मानकर तत्त्वकी परीचा नहीं करता, वह नामने 'जैन' परन्तु वस्तुत 'आभिग्रहिकमिथ्यात्वी' है। मापतुप मुनि आदिकी तरह तत्त्व-परीचा करनेमें न्वय असमर्थ लोग यदि गीतार्थ (यथार्थ-परीचक्रक) के आश्रित हों तो उन्हें 'आभिग्रहिकमिथ्यात्वी नहीं समभाना, वयोंकि गीतार्थके प्राधित रहनेसे मिथ्या पचपातका समव नहीं रहता।

२—यह, मन्दबुद्धिवाले व परीचा करनेमें असमर्थं साधारण लोगोंमें पाया जाता है। ऐसे लोग अकसर कहा करते हैं कि सब धर्म बरावर है।

३—सिर्फ वपयोग न रहनेके कारण या मार्ग-दर्शककी गलतीके कारण, जिसकी अद्धा विपरीत हो जाती है, वह 'माभिनिवेशिकिमिथ्यात्वी' नहां है, क्योंकि यथार्थ-वक्ता मिलनेपर उमका अद्धा तात्विक बन जाती है, अर्थात् यथाय-यक्ता मिलनेपर भी अद्धाका विपरीत बना रहना दुर्श्मिनिवेश है। यद्यपि श्रीसिद्धसेन दिवाकर, श्रीजिनमद्भाण चमाश्रमख मादि श्राचार्योने मपने-अपने पचका समर्थन करके बहुत-कुछ कहा है, तथापि उन्हें 'आभिनिवेशिकिमध्यात्वी' नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने भविच्छिन्न प्रावचिनक परपराके आधारपर शास्त्र-तात्पर्यको अपने-अपने पचके अनुकून सममक्तर अपने-अपने पचका समर्थन किया है, पद्मपातमे नहीं। इसके विवरीत जमालि, गोष्ठामाहिल आदिने शास्त्र-नात्पर्यको स्व-पचके प्रतिकृत जानते हुए भी निज-पचका समर्थन किया, इसिलये वे 'भाभिनिवेशिक' कहे जाते हैं। — भर्म०, ए० ४० ।

प्रकारका, इसी तरह गुरु श्रीर धर्मके विषयमें संदेह-शील वने रहना 'सांशयिकमिश्यात्वं' है। (५) विचार व विशेप ज्ञानका श्रमाव श्रयांत् मोहकी प्रगाढतम श्रवसा 'श्रनाभोगमिश्यात्वं' है। इन पाँच-मेंसे श्राभिग्रहिक श्रीर श्रनाभिग्रहिक, ये दो मिश्यात्व, गुरु हैं श्रीर शेष तीन लघु; क्योंकि ये दोनों विषयांसरूप होनेसे तीन क्लेशके कारण है श्रीर शेष तीन विषयांसरूप न होनेसे तीन क्लेशके कारण नहीं हैं।

मनको अपने विषयमें खच्छुन्दतापूर्वक प्रवृत्ति करने देना मनश्रविरति है। इसी प्रकार त्वचा, जिहा श्रादि पाँच इन्द्रियोंकी श्रविरितको भी समभ लेना चाहिये। पृथ्वीकायिक जीवोंकी हिंसा
करना पृथ्वीकाय-श्रविरति है। शेप पाँच कार्योंकी श्रविरितको इसी
प्रकार समभ लेना चाहिये। ये वारह श्रविरितयाँ मुर्य हैं। मृपावाद-श्रविरति, श्रदत्तादान-श्रविरति श्रादि सव श्रविरतिश्रोंका समावेश इन वारहमें ही हो जाता है।

मिथ्यात्वमोहनीयकर्मका औदयिक-परिणाम ही मुख्यतया मिथ्यात्व कहलाता है। परन्तु इस जगह उससे होनेवाली आभि-अहिक आटि वाह्य प्रवृत्तिओंको मिथ्यात्व कहा है, सो कार्य-कारणके भेदकी विवत्ता न करके। इसी तरह श्रविरति, एक प्रकारका काषा-

१—सूरम विषयोंका मगय उश्च-कोटिके साधुआमें भी पाया जाता है, पर वह मिश्या-त्वरूप नहीं है, त्योंकि श्रन्तत —

<sup>&</sup>quot;तमेन सद्यं णीसंकं, जं जिणेहिं पनेइयं।"

इत्यादि भावनासे आगमको प्रमाण मानकर ऐसे मशर्योका निर्यतन किया जाता है। इसलिये जो मशय, आगम-प्रामाययकेदारा भी निष्टत्त नहीं होता, वह अन्तत अनाचारका उत्पादक होनेके कारण मिथ्यानक्ष है। — भमें मश्रह १० ४३ ।

यह, ण्केन्द्रिय आदि सुद्रतम जन्तुओं में और मृढ प्राणिशों में होता है।

<sup>—</sup>थमेसमह, १० ४०।

यिक परिणाम ही है, परन्तु कारणसे कार्यको भिन्न न मानकर इस जगह मनोऽसंयम श्रादिको श्रविरति कहा है। देखा जाता है कि मन श्रादिका श्रसंयम याजीव-हिंसा ये सब कपाय-जन्य ही हैं॥५१॥ नव सोल कसाया पन, र जोग इय उत्तरा उ सगवसा। इगचउपणतिगुणसु, चउतिदुहगपचश्रो चंघो॥५२॥

नव पोडश कषायाः पञ्चदश योगा इत्युत्तरास्तु सप्तपञ्चाशत् । एकचतुष्पञ्चत्रिगुणेषु, चतुस्त्रिद्धेकप्रत्ययो वन्धः ॥५२॥

श्चर्य—कपायके नौ श्रौर सोलह, कुल पद्यीस भेट हैं। योगके पंद्रह शेद हैं। इस प्रकार सब मिलाकर वन्ध-हेतुश्रॉके उत्तर भेद सत्तावन होते हैं।

एक (पहले) गुण्खानमें चारों हेतु श्रों से बन्ब होता है। दूसरेसे पॉचवें तक चार गुण्छानों में तीन हेतु श्रोंसे, छुठेसे दसवें तक पाँच गुण्छानों में तीन हेतु श्रोंसे, छुठेसे दसवें तक पाँच गुण्छानों में दो हेतु श्रोंसे श्रीर ग्यारहवेंसे तेरहवें तक तोन गुण्छानों में एक हेतुसे बन्ध होना है॥ ॥५२॥

भावार्थ—हास्य, रित आदि नो नोक्तपाय और अनन्तानुवन्धी-कोध आदि सोलह कपाय हैं, जो पहले कर्मश्रन्थमें कहे जा सुके हैं। कपायके सहवारी तथा उत्तेजक होनेके कारण हास्य आदि नौ, कहलाते 'नोक्तपाय' है, पर हैं वे कपाय ही।

पद्रह योगोंका विस्तारपूर्वक वर्णन पहिले २४वी गाथामें हो खुका है। पचीस कपाय, पंद्रह योग और पूर्व गाथामें कहे हुए पाँच मिथ्यात्व तथा वारह अविरतियाँ, ये सब मिलाकर सत्तावन यन्धि हुए।

गुणस्थानोंमें मूल वन्ध-हेतु।

पहले गुणसानके समय मिण्यात्व आदि चारों हेतु पाये जाते हैं, इसलिये उस समय होनेवाले कर्म-यन्धमें वे चारों कारण हैं। दूसरे आदि चार 'गुण्खानोंमं मिध्यात्वोदयके सिवाय अन्य सव हेतु रहते हैं; इससे उस समय होनेवाले कर्म-बन्धनमें तीन कारण माने जाते हैं। छुठे आदि पाँच गुण्खानोंमें मिथ्यात्वकी तरह अवि-रति भी नहीं है; इसलिये उस समय होनेवाले कर्म-बन्धमें कपाय और योग, ये दो ही हेतु माने जाते हैं। ग्यारहवें आदि तीन गुण्-म्यानोंमें कपाय भी नहीं होता- इस कारण उस समय होनेवाले बन्धमें सिर्फ योग हो कारण माना जाता है। चौदहवें गुण्खानमें योगका भी अभाव हो जाता है, अत एव उसमें बन्धका एक भी कारण नहीं रहता ॥५०॥

एक सौ वीस प्रकृतियोंके यथासंभव मूल वन्घ हेतुं। चडामिच्छमिच्छ्रज्ञविरइ,-पचइ्या सायसोलपणतीसा। जोग विणु तिपचइया,-हारगजिणवज्ञ सेसाओ ॥५३॥

चतुर्मिय्यामय्याऽवरतिप्रत्यायकाः सातपे।डशपङ्घात्रेशतः ।

योगान् विना त्रिप्रत्यायका आहारकनिनवर्जशेषा: ॥५३॥

श्रर्थ—सातवेदनीयका वन्त्र मिथ्यात्व श्रादि चारों हेतुश्रोंसे होता है। नरक श्रिक श्रादि सोलह प्रकृतियोंका वन्ध्र मिथ्यात्वमात्र-से होता है। तिर्यञ्च-निक श्रादि पैतीस प्रकृतियोंका वन्ध्र मिथ्यात्व श्रीर श्रविरति, इन दो हेतुश्रांसे होता है। तीर्थद्भर श्रीर श्राहारक-द्विकको छोड़कर श्रेप सय (श्रानावरणीय श्रादि पैसठ) प्रकृतियोंका बन्ध, मिथ्यात्व, श्रविरति श्रीर कपाय, इनतीन हेतुश्रोंसे होता है।।५२॥

भावार्थ—यन्ध-योग्य प्रकृतियाँ एक सौ वीस हैं। इनमेंसे सान-वेदनीयका यन्ध चतुर्हेतुक (चारों हेतुओंसे होनेवाला) कहा गया है। सो इस अपेदासे कि वह पहले गुण्लानमें मिण्यात्वसे, दूसरे आदि चार गुण्लानोंमें अविरतिसे, छुटे आदि चार गुण्लानोंमें

१--देलिये, परिशिष्ट 'प।'

कषायसे और ग्यारहवें श्रादि तीन गुण्यानों में योगसे होता है। इस तरह तरह गुण्यानों असके सब मिलाकर चार हेतु होते हैं।

नरक-त्रिक, जाति-चतुष्क, श्वांवर-चतुष्क, द्रुग्डसंस्थान, त्रात-पनामकर्म, सेवार्त्तसंहनन, नपुंसकवेद और मिण्यात्व, इन सोलह प्रकृतियोंका वन्ध मिण्यात्व-हेतुक इसलिये कहा गया है कि ये प्रकृ-तियाँ सिर्फ पहले गुण्सानमें वाँधी जाती हैं।

तिर्यञ्च-त्रिक, स्त्यानिद्ध-त्रिक, दुर्भग-त्रिक, श्रनन्तानुविन्धचतुष्क, मध्यम संस्थान-चतुष्क, मध्यम संहनन-चतुष्क, नीचगोत्र, उद्योतनाम-कर्म, श्रग्रभविद्दायोगित, स्त्रांवेद, यज्ञपंभनाराचसंहनन, मनुष्य-त्रिक, श्रप्रत्याख्यानावरण चतुष्क श्रोर श्रोदारिक-द्विक, इन पंतीस प्रकृतियोंका वन्ध द्वि-हेतुक है, क्योंकि ये प्रकृतियाँ पहले गुणस्थानमें मिथ्यात्वसे श्रोर दूसरे श्रादि यथासंभव श्रगले गुणस्थानोंमें श्रवि-रितसे वाँधी जाती है।

सातवेदनीय, नरक-त्रिक आदि उक्त सोलह, तिर्यञ्च-त्रिक आदि उक्त पैतीस तथा तीर्थंद्भरनामकर्म और आहारक-हिक, इन पचपन अकृतियोंको एक सौ वीसमेंसे घटा देनेपर पैसठ शेप वचती है। इन पैसठ प्रकृतियोंका वन्ध त्रि-हेतुक इस अपेक्षासे समभना चाहिये कि वह पहले गुण्लानमें मिथ्यात्वसे, दूसरे आदि चार गुण्लानोंमें अविरतिसे और छुठे आदि चार गुण्लानोंमें कपायसे होता है।

यद्यपि मिथ्यात्वके समय श्रविरित श्रादि श्रगले तीन हेतु, श्रविरितके समय कषाय श्रादि श्रगले दो हेतु श्रीर कपायके समय योग-रूप हेतु श्रवश्य पाया जाता है। तथापि पहले गुण्लानमें मिथ्यात्व-की, दूसरे श्रादि चार गुण्लानोंमें श्रविरितकी श्रीर छुठे श्रादि चार गुण्लानोंमें कषायकी प्रधानता तथा श्रन्य हेतुश्रोंकी श्रप्रधानता है, इस कारण इन गुण्लानोंमें कमशः केवल मिथ्यात्व, श्रविरित व कवायको बन्ध-हेतु कहा है।

इस जगह तीर्थं इरनामकर्मके वन्धका कारण सिर्फ सम्यक्त और आहारक-द्विकके चन्धका कारण सिर्फ संयम विवित्तत है; इसलिये इन तीन प्रकृतियोंकी गणना कपाय-हेतुक प्रकृतियोंमें नहीं की है ॥५३॥

## गुणस्थानों में उत्तर वन्ध-हेतुत्रोंका सामान्य तथा विशेष वर्णने ।

[ पाँच गायाओंसे । ]

पणपन्न पन्न तियछहि,-श्रचत्त गुणचत्त छचउदुगवीसा । सोलस दस नव नव स,-त्त हेउणो न उ खजोगिंमि ॥५४॥

१--प्यनब्रह-द्वार ४वी १६वां गाथामें--

''सेसा उ कसाएहिं।"

दम पढ़ने नीर्थं उनामकर्म और ब्राहारक-दिक, रन तीन प्रकृतियोंको कपाय हेतुक माना रे तथा बगाड़ीकी २०वां गायामे सन्यात्वको तीर्धहरनायकर्ममा और सयमको बाहारक-दिकका विशेष हेतु कहा है। उत्त्वार्थ-त्र० ६ रेके रेले सूत्रकी मर्वार्थमिद्धिमें मी इन तीन प्रकृतियोंकों क्तपाय-हेतुक माना है। परन्तु आदेवेन्द्रमृश्नि इन तीन प्रकृतियोंके बन्धको कपाय-हेतुक नहीं कटा है। उनका तात्पर्य मिर्फ विरोप हेतु दिखानेका जान पहता है, कपायके निषेधका नहा, मयोंकि मन कर्मके प्रकृति और प्रदेश-यन्धमें योगको तथा न्थिति और अनुमाग-दन्धमें कपायको कार पुना निविवाद मिद्ध है। इमका विशेष निचार, पष्टमग्रह-द्वार ४की २०वी गाथाकी श्रीमलविगिरि-टीकार्ने देखनेवीस्य है।

२---यह विषय, पणसग्रह-दार ४की थवा गायामें तथा गोम्मरसार-कर्मकाएटकी ७८६ और ७६०वां गाधामें है।

उत्तर वन्ध-हेतुके मामान्य श्रीर विशेष, ये दो भेड हैं । किमी एक प्रणस्थानमें वर्नमान सपूर्ण जीवोंमें युगपत् पाये जानेवाले यन्ध-हेगु, 'मामान्य' भीर एक जीवमें युगपत् पाये जानेवाले दन्य-ऐंदु, 'विरोप' कदलाने र्ह । प्राचीन चतुर्थ कर्मग्रन्थकी ७७वां गाथामें और इस जगह सामान्य उत्तर दन्य-हेतुका वर्णन है, परन्तु पथमश्रह और गोम्मरमार्मे मामान्य और विशेष, दोनों प्रकारके वन्ध-हेतुस्रोंका । पषमग्रहको टीकामें यह विषय यहत स्पष्टनामे समस्ताया है । विशेष उत्तर मन्य-हेतुका वर्णन भ्रतिविम्नन भीर गम्भीर है।

पञ्चण्ड्राशत् पञ्चाशत् त्रिकण्डभिक्षचत्वारिशदेकोनचन्वारिशत् पट्चतुर्द्विविशति:। पोडश दश नव नव सत हेनवो नत्वयोगिनि ॥ ५४ ॥

श्रयं—पहले गुणसानमें पचपन वन्य-हेनु हैं. दूसरेमें पचास. तीसरेमें तेतालीस, चोधेमें द्वधालीस. पाँचवेंमें उन्तालीस. इटेमें द्वज्वीस, सातवेंमें चौवीस, श्राठवेंमें वाईस, नीवेंमें सोलह, दसवेंमें दस. ग्यारहवें श्रोर वारहवेंमें नो तथा तेरहवेंमें सात वन्ध-हेतु हैं, चौदहवें गुणसानमें वन्ध-हेतु नहीं हैं ॥५४॥

पणपन्न मिच्छि हारग,-दुग्ण सासाणि पन्न मिच्छ विणा। भिस्सदुगर्भमञ्रणविणु, तिचत्त मीसे श्रह छचत्ता ॥५५॥ सदुमिस्सकंम श्रजण, श्रविरहकम्मुरलमीसविकसाये। मुनुगुणचत्त देसे, छवीस साहारदु पमत्ते ॥५६॥ भविरहहगारतिकसा,-यवज्ञ श्रपमित्त मीसदुगराहिया। चडवीस श्रपुब्वे पुण, दुवीस श्रविडव्वियाहारा॥५७॥

पञ्चपञ्चाद्यात्मय्यात्म आहारकद्विकोनाः चासादने पञ्चमिय्यात्वानि विना ।

मिश्रद्विककार्मणाऽनान्त्रिनाः श्रिचत्वारिद्यान्मिश्रेऽय वद्चत्वारिद्यत् ॥५५॥

सिश्रद्विकार्म अयवेऽविरितिकर्मीदारिकमिश्रद्वितीयकपायान् ।

सुन्तवेकोनचत्वारिद्यद्देशे, पड्विद्यातिः साहारकद्विकाः प्रमचे ॥५६॥

अविरत्येकादशकत्वीयकषायवर्वा अप्रमचे मिश्रद्विकरिद्या ।

चत्रविद्यातिरपूर्वे पुनद्याविद्यातिरवेकियाहाराः ॥५७॥

त्रर्थ-मिय्यादृष्टिगुणस्थानमें आहारक-द्विकको छोड़कर पचपन बन्ध-हेतु हैं। सासादनगुणस्थानमें पाँच मिथ्यात्वके सिवाय पचास बन्ध-हेतु हैं। मिश्रदृष्टिगुणस्थानमें श्रीदारिकमिश्र, वैक्रियमिश्र, कार्मण और अनन्तानुवन्धि-चतुष्क, इन सातको छोड़कर तेतालीस बन्ध-हेतु है।

श्रविरतसम्यग्दिणुण्छानमें पूर्वोक्त तेतालीस तथा कार्मण्, भौदारिकमिश्र श्रौर वैक्रियमिश्र, ये तीन, कुल द्र्यालीस वन्ध-हेतु हैं । देशविरतिगुण्छानमें कार्मण्, श्रौदारिकमिश्र, त्रस-श्रविरति श्रौर श्रप्रत्याच्यानावरण-चतुष्क, इन सातके सिवाय श्रेप उन्तालीस बन्ध-हेतु हैं। प्रमत्तसंयतगुण्मानमें ग्यारह श्रविरतियाँ, प्रत्याख्याना-वरण-चतुष्क, इन पंद्रहको द्योडकर उक्त उन्तालीसमेंसे चौवीस तथा श्राहारक-द्विक, कुल दृश्योस वन्ध-हेतु है।

अप्रमत्तसंयतगुण्यानमें पूर्वोक इत्वीसमेंसे मिश्र-हिक (वैक्तिय-मिश्र और आहारकमिश्र) के सिवायशेष चौवीस वन्ध-हेतु हैं। अपृबे-करणगुण्यानमें चैक्रियकाययोग और आहारककाययोगको छोड़-कर वाईस हेतु हैं॥५५॥ ५६॥ ५७॥

भावार्थ-५१ श्रोर ए॰वी गाथामें सत्तावन उत्तर वन्ध-हेतु कहे गये हैं। इनमेंसे श्राहारक-द्विकके सिवाय शेप पचपन वन्ध-हेतु पहले गुणस्तानमें पाये जाते हैं। श्राहारक-द्विक संयम-सापेत्त है श्रीर इस गुणसानमें संयमका श्रभाव है, इसलिये इसमें श्राहारक-द्विक नहीं होता।

दृसरे गुण्धानमें पाँचों मिण्यात्व नहीं हैं, इसीसे उनको छोड़-कर शेष पचास हेतु कहे गये हैं। तीसरे गुण्धानमें श्रनन्तानुवन्ति-चतुष्क नहीं है, क्योंकि उसका उद्य दूसरे गुण्धान तक हो है तथा इस गुण्धानके समय मृत्यु न होनेके कारण श्रपर्याप्त-श्रवधा-भावी कार्मण, श्रादोरिकमिश्र श्रोर वैकियमिश्र, ये तीन योग भी नहीं होते। इस प्रकार नीसरे गुण्धानमें सात वन्ध-हेतु घट जानेसे उक्त पचास-मेंसे शेष तेतालीस हेतु हैं।

चौथा गुण्लान श्रपर्यात-श्रवस्थामें भी पाया जाता है; इसलिये इसमें अपर्याप्त-अवस्था-भावी कार्मण, औदारिकमिथ और वैक्रिय-मिश्र, इन तीन योगोंका संभव है। तीसरे गुणस्थानसंबन्धी तेता-लीस और ये तीन योग, कुल छुचालोस वन्ध-हेतु चौथे गुएसानमें समभने चाहिये। श्रप्रत्याख्यानावरण-चतुष्क चौथे गुणसान तक ही उदयमान रहता है, श्रागे नहीं। इस कारण वह पाँचव गुणस्थानमें नहीं पाया जाता। पॉचवॉ गुणस्थान देशविरतिरूप होनेसे इसमें त्रस-हिंसारूप त्रस-श्रविरति नहीं है तथा यह गुण्खान केवल पर्याप्त-श्रवस्था-भावी है, इस कारण इसमें श्रपर्याप्त-श्रवस्था-भावी कार्मण श्रीर श्रीदारिकमिश्र, ये दो योग भी नहीं होते। इस नरह चौथे गुण्लानसम्बन्धी इवालीस हेतुश्रीमेंसे उक्त सातके सिवाय श्रेष उन्तालीस वन्ध-हेतु पाँचवें गुण्यानमें हैं। इन उन्तालीस हेतु-श्रोमें वैक्रियमिश्रकाययोग शामिल है, पर वह श्रपर्याप्त-श्रवस्था-भावी नहीं, किन्तु वैकियलब्धि-जन्य, जो पर्याप्त-श्रवस्थामें ही होता है। पाँचवे गुणसानके समय संकरप-जन्य त्रस-हिंसाका संभव ही नहीं है। श्रारम्भ-जन्य त्रस-हिंसांका संभव है सही, पर बहुत कम, इस-लिये आरम्भ-जन्य अति-अल्प त्रस-हिंसाकी विवद्या न करके उन्ता-लीस हेतुओंमें त्रस-श्रविरतिकी गणना नहीं की है।

छुटा गुण्स्थान सर्वविरितक्ष है, इसिलये इसमें श्रेप ग्यारह अविरितयाँ नहीं होतों। इसमें प्रत्याख्यानावरणकपाय-चतुष्क, जिसकां उदय पाँचवें गुण्स्थान पर्यन्त हो रहता है, नहीं होता। इस तरह पाँचवें गुण्स्थान-सवन्धी उन्तालीस हेतुओं मेंसे पंद्रह घटा हेने-पर श्रेष चौवीस रहते हैं। ये चौवीस तथा आहारक-द्विक, कुल छुब्बीस हेतु छुठे गुण्स्थानमें हैं। इस गुण्स्थानमें चतुर्दशपूर्व-धारी मुनि आहारकलिधंके प्रयोगद्वारा आहारकशरीर रचते हैं, इसीसे छुब्बीस हेतुओं में आहारक-द्विक परिगणित है।

वैकियशरीरके श्रारम्भ और परित्यागके समय वैकियमिश्र तथा श्राहारकशरीरके श्रारम्भ श्रौर परित्यागके समय श्राहारकमिश्र-योग होता है, पर उस समय प्रमत्त-भाव होनेके कारण सातवाँ गुण्स्यान नहीं होता। इस कारण इस गुण्स्यानके वन्ध-हेतुश्रोंमें ये दो योग नहीं गिने गये है।

विकयशरीरवालेको वैकियकाययोग और श्राहारकशरीरवालेको आहारककाययोग होता है। ये दा शरीरवाले अधिकसे अधिक सातव गुण्धानके ही श्रिष्ठकारी हैं श्रागेके गुण्धानोंके नहीं। इस कारण श्राठवें गुण्धानके वन्ध-हेतुश्रीमें इन दो योगोंको नहीं गिना है ॥५५, ५६, ५७॥

श्रवहास सोल वायरि, सुहुमेदस वेयसंजलणति विणा। खीणुवसंति श्रलोभा, सजोगि पुन्वुत्त सगजोगा ॥५८॥

अपड्हारा. पोडश वादरे, स्क्मे दश वेदरावलनिशकाद्दिना । श्रीणोपशान्तेऽलोमाः, सयो।गनि पूर्वोक्तास्रतयोगाः भ५८॥

श्रर्थ—श्रनिवृत्तिवादरसंपरायगुणस्थानमं हास्य-पद्कके सिवाय पूर्वोक्त वाईसमेंसे श्रेप सोलह हेतु हैं। सुन्मसंपरायगुणस्थानमें तीन वेद श्रीर तीन संज्वलन (लोभको छोडकर)के सिवाय दस हेतु हैं। उप-शान्तमोह तथा चीणमोह-गुणस्थानोंमं संज्वलनलोभके सिवाय नौ हेतु तथा सयोगिकेवलीगुणस्थानमें सात हेतु हैं जो सभी योगक्रप हैं ॥४०॥

भावार्थ—हास्य-यद्कका उदय श्राठवेंसे श्रागेके गुण्सानोंमें नहीं होता; इसलिये उसे छोड़कर श्राठवें गुण्सानके वाईस हेतुश्रोंमें-से श्रेप सोलह हेतु नौवें गुण्सानमें समभने चाहिये।

तीन वेद तथा संज्वलन-क्रोध, मान और माया, इन छहका उद्य नौवें गुण्लान तक ही होता है: इस कारण इन्हें छोड़कर शेष दस हेतु दसवें गुण्लानमें कहे गये हैं। संज्वलनलोभका उदय दसवें गुण्छान तक ही रहता है, इस-लिये इसके सिवाय उक्त दसमेंसे शेष नौ हेतु ग्यारहवें तथा यारहवें गुण्छानमें पाये जाते हैं। नौ हेतु ये हैं:—चार मनोयोग, चार वचनयोग और एक औदारिककाययोग।

तेरहवें गुण्छानमें सात हेतु हैं.—सत्य श्रौर श्रसत्यामृषमनोयोग, सत्य श्रौर श्रसत्यामृषवचनयोग, श्रौदारिककाययोग, श्रौदारिकमि-श्रकाययोग तथा कार्मणकाययोग।

चौदहवें गुणस्थानमें योगका श्रमाव है इसलिये इसमें वन्ध-हेतु सर्वथा नहीं है ॥ ५=॥



### (६)—गुणस्थानोंमें वन्धं।

श्रपमत्तंता सत्त,-ह मीसअपुन्ववायरा सत्त । वंघइ श्रस्सुहुमो ए,-गमुवरिमा वंघगाऽजोगी ॥५६॥

अप्रमत्तान्तास्वताष्टान् मिभापूर्ववादरास्वतः । बन्नाति पट् च स्थ्म एकमुपरितना सवन्वकोऽयोगी ॥५९॥

श्रथं—श्रथमत्तगुण्लान पर्यन्त सात या श्राट प्रकृतिश्रोंका यन्ध होता है। मिश्र, श्रप्वंकरण श्रार श्रानिवृत्तिवादर-गुण्लानमें सात प्रकृतिश्रोंका, स्वमसंपरायगुण्लानमें छ्ट प्रकृतिश्रोंका श्रीर उपशान्तमोह श्रादि तीन गुण्लानोंमें एक प्रकृतिका वन्ध होता है। श्रयोगिकेवलीगुण्लानमें वन्ध नहीं होता ॥५६॥

भावार्थ—तीसरेके सिवाय पहिलेसे लेकर सातर्थे तकके छह गुण्यानोंमें मूल कर्मप्रकृतियाँ सात या श्राठ वाँधी जाती हैं। श्रायु बाँधनेके समय श्राठका श्रीर उसे न वाँधनेके समय सातका वन्ध समक्षता चाहिये।

तीसरे, श्राठवं श्रोर नीचें गुण्सानमें श्रायुका वन्ध न होनेके कारण सातका ही वन्ध होता है। श्राठवें श्रीर नौवें गुण्सानमें परिणाम इतने श्रधिक विशुद्ध हो जाते हैं कि जिससे उनमें श्रायु-बन्ध-योग्य परिणाम ही नहीं रहते श्रीर तीसरे गुण्सानका स्वभाव ही पेसा है कि उसमें श्रायुका वन्ध नहीं होता।

दसर्व गुण्लानमें आयु और मोहनीयका यन्ध न होनेके कारण इहका यन्ध माना जाता है। परिणाम श्रतिविशुद्ध हो जानेसे श्रायु-

१---यहि हर्ना गाथा नकका विषय, पथमग्रहके ५वें द्वारकी २री, देरा श्रीर ५वा गाथामें है।

का वन्ध श्रौर वादरकषायोदय न होनेसे मोहनीयका बन्ध उसमें वर्जित है।

ग्यारहवें आदि तीन गुण्लानोंमें केवल सातवेदनीयका वन्ध होता है; क्योंकि उनमें कपायोदय सर्वधा न होनेसे अन्य प्रकृतिओंका वन्ध असंभव है।

सारांश यह है कि तीसरे, आठवें श्रौर नीवें गुण्धानमें सातका ही वन्धसान; पहले, दूसरे, चौथे, पाँचवें, छठे श्रौर सातवें गुण्सानमें सातका तथा शाठका वन्धसान; दसवेंमें छहका वन्धसान श्रौर ग्यारहवें, वारहवें श्रौर तेरहवें गुण्धानमें एकका वन्धसान होता है ।।।।



### (७-८)--गुणस्थानोंमें सत्ता तथा उदय ।

श्रासुहुमं संतुद्ये,श्रद्घ वि मोह विणु सत्त खीणंमि । चड चरिमदुगे श्रद्घ ड, संते डवसंति सत्तुद्ए ॥६०॥

> आस्थमं सदुदयेऽष्टापि मीहं विना सप्त क्षीणे । चत्नारि चरमद्विकेऽष्ट तु, सत्युपधान्ते सप्तोदये ॥६०॥

श्रर्थ—स्वमसंपरायगुण्खान पर्यन्त श्राठ कर्मकी सत्ता तथा श्राठ कर्मका उदय है। जीणमोहगुण्खानमें सत्ता श्रीर उदय, दोनों सात कर्मोंके हैं। सयोगिकेवली श्रोर श्रयोगिकेवली-गुण्खानमें सत्ता श्रीर उदय चार कर्मोंके हैं। उपशान्तमोहगुण्खानमें सत्ता श्राठ कर्मकी श्रीर उदय सात कर्मका है॥६०॥

भावार्थ—पहले दस गुण्छानों में सत्ता-गत तथा उद्यमान श्राठ कर्म पाये जाते हैं। ग्यारहवे गुण्छानमें मोहनीयकर्म सत्ता-गत रहता है, पर उद्यमान नहीं; इसिलये उसमें सत्ता श्राठ कर्मकी श्रीर उदय सातकर्मना है। वारहवें गुण्छानमें मोहनीयकर्म सर्वथा नष्ट हो जाता है, इसिलये सत्ता श्रीर उदय दोनों सात कर्मके है। तेरहवे श्रीर चौदहवें गुण्छानमें सत्ता-गत श्रीर उदयमान चार श्रवातिकर्म ही हैं।

सारांश यह है कि सत्ताखान पहले ग्यारह गुण्छानोंमें आठका, यारहवेंमें सातका और तेरहवें और चौदहवेंमें चारका है तथा उदय-सान पहले दस गुण्छानोंमें आठका, ग्यारहवें और वारहवेंमें सात-का और तेरहवें और चौदहवेंमें चारका है ॥६०॥



### (९)—गुणस्थानोंमें उदीरणा।

[दो गाथाओंसे ।]

खहरंति पमत्तंता, सगह मीसह वेयत्राउ विणा। छग ऋपमत्ताइ तस्रो, छ पंच सुहुमो पणुवसंतो॥६१॥

उदीरयन्ति प्रमत्तान्ताः, सप्ताष्टानि मिश्रोऽष्ट वेदायुपी विना । पट्कमप्रमत्तादयस्ततः, पट् पञ्च स्क्ष्मः पञ्चोपशान्तः ॥६ १॥

श्रथं—प्रमत्तगुण्यान पर्यन्त सात या श्राठ कर्मकी उदोरणा होती है। मिश्रगुण्यानमें श्राठ कर्मकी, श्रप्रमत्त, श्रपूर्वकरण श्रोर श्रनिवृत्तिवादर, इन तीन गुण्यानोंमें वेदनीय तथा श्रायुके सिवाय छुद्द कर्मकी; सूदमसंपरायगुण्यानमें छुद्द या पाँच कर्मकी श्रोर उप-शान्तमोहगुण्यानमें पाँच कर्मकी उदीरणा होती है ॥६१॥

भावार्थ-उदीरणाका विचार समभनेके लिये यह नियम ध्यान-में रखना चाहिये कि जो कर्म उद्यमान हो उसीकी उदीरणा होती है, अनुद्यमानकी नहीं। उद्यमान कर्म आवलिका-प्रमाण शेष रहता है, उस समय उसकी उदीरणा हक जाती है।

तीसरेको छोड़ प्रथमसे छठे तकके पहले पाँच गुण्यानीमें सात चा श्राठ कर्मको उदीरणा होती है। आयुक्ती उदीरणा न होनेके समय सात कर्मकी और होनेके समय श्राठ कर्मकी समभनी चाहिये। उक्त नियमके श्रनुसार आयुक्ती उदीरणा उस समय कक जाती है, जिस समय वर्तमान भवकी आयु श्राविकता-प्रमाण शेष रहती है। यद्यपि वर्तमान-भवीय आयुके श्राविकतामात्र वाकी रहनेके समय पर-भवीय आयुकी थिति आविकतासे अधिक होती है तथापि श्रनु- दयमान होनेके कारण उसकी उदीरणा उक्त नियमके श्रवुसार नहीं होती।

तीसरे गुणस्थानमें श्राठ कर्मको ही उदीरणा मानी जाती है, क्योंकि इस गुणस्थानमें मृत्यु नहीं होती। इस कारण श्रायुकी श्रन्तिम श्राविकामें, जब कि उदीरणा रुक जाती है, इस गुणस्थानका संभव ही नहीं है।

सातवं, श्राठवं श्रोर नौवं गुणसानमं छह कर्मको उदीरणा होतां है, श्रायु श्रोर वेदनीय कर्मको नहीं। इसका कारण यह है कि इन दो क्रमोंकी उदीरणाकेलिये जैसे श्रध्यवसाय श्रावश्यक हैं, उक्त तीन गुणसानोमं श्रतिविशुद्धि होनेके कारण वैसे श्रध्यवसाय नहीं होते।

दसर्वे गुणसानमें छह अथवा पाँच कर्मकी उदीरणा होती है। आयु और वेदनीयकी उदीरणा न होने के समय छह कर्मकी तथा उक्त दो कर्म और मोहनीयकी उदीरणा न होने के समय पाँचकी समक्तना चाहिये। मोहनीयकी उदीरणा दशम गुणसानकी अन्तिम आवितिकामें ठक जाती है। सो इसिलये कि उस समय उसकी स्थिति आवितका-प्रमाण श्रेष रहती है।

ग्यारहवें गुण्यानमें श्रायु, वेदनीय और मोहनीयकी उदीरणा न होनेके कारण पाँचकी उदीरणा होती है। इस गुण्यानमें उदय-मान न होनेके कारण मोहनीयकी उदीरणा निषिद्ध है ॥६१॥



### (१०)-गुणस्थानोंमें अल्प-बहुत्वं ।

[दो गायाओं है।]

पण दो खीण दु जोगी,-णुदीरगु श्रजोगि थोव उवसंता। संखगुण खीण सुहुमा,-र्ानयदीत्रपुट्व सम श्रहिया॥६२॥

पञ्च द्वे क्षीणो द्वे योग्यनुद्रिरकोऽयोगी स्तोका उपशान्ताः।

सख्यगुणाः क्षीणाः सूक्ष्माऽनिवृत्यपूर्वाः समा आधिका ॥ ६२ ॥

श्रर्थ—होणमोहगुणस्थानमें पाँच या दो कर्मकी उदीरणा है श्रौर सयोगिकेवलीगुणस्थानमें सिर्फ दो कर्मकी । श्रयोगिकेवली-गुणस्थानमें उदीरणाका श्रभाव है।

उपशान्तमोहगुण्थान-वर्ती जीव सवसे थोड़े हैं। र्जाणमोहगुण-स्थान-वर्ती जीव उनसे संख्यातगुण हैं। स्दमसंपराय, श्रिनवृत्तिवादर श्रोर श्रपूर्वकरण, इन तीन गुण्यानोंमें वर्तमान जीव जीणमोहगुण-स्थानवालोंसे विशेषाधिक हैं, पर श्रापसमें तुल्य है ॥६२॥

भावार्थ—वारहवें गुण्लानमे श्रन्तिम श्रावितकाको छोड़कर श्रन्य सव समयमें श्रायु, वेदनीय श्रोर मोहनीयके सिवाय पाँच कर्मकी उदीरणा होती रहती है। श्रन्तिम श्रावितकामें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय श्रोर श्रन्तरायकी स्थिति श्रावितका-प्रमाण शेप रहती है। इसिलये उस समय उनकी उदीरणा रुक जाती है। शेप दो (नाम श्रोर गोत्र) की उदीरणा रहती है।

तेरहवें गुंगस्थानमें चार श्रघातिकर्म ही शेष रहते हैं। इनमेंसे श्रायु श्रौर वेदनीयकी उदीरणा तो पहलेसे ही रुकी हुई है। इसी कारण इस गुगस्थानमें दो कर्मको उदीरणा मानी गई है।

१—यह विषय, पचस ग्रह-द्वार २की ८० भीर ८१ वा गाथामे है गोम्मटसार-जीव०की इ२२मे ६२८ तकती गाथाओंमें कुळ मिन्नरूपमे है।

चौदहवं गुण्यानमं योगका श्रभाव है। योगके सिवाय उदीरणा नहीं हो सकती, इस कारण इसमें उदीरणाका श्रभाव है।

सारांश यह है कि तीसरे गुण्णानमें भाउहीका स्वीरणात्मान, पहले, दूसरे, चौथे, पाँच में और इटेमें सातका तथा आठका, सातवें से लेकर दसमें गुण्णानकी एक आविलका याकी रहे तथ तक छह- का, दसमें अन्तिम आविलकासे वारह में गुण्णानकी चरम भाविलका थेप रहे तथ तक पाँचका और वारह में चरम आविलकासे तेरह में गुण्णानके अन्त तक दोका उदीरणात्मान पाया जाता है।

#### श्रहप चहुत्व।

ग्यारहर्षे गुण्लानवाले जीव श्रन्य प्रत्येक गुण्लानवाले जीवों से श्रव्प हैं; व्योंकि वे प्रतिपद्यमान (किसी विविद्यत समयमें उस श्रवस्थाको पानेवाले) चांश्रन श्रांर पूर्वप्रतिपन्न (किसी विविद्यत समयके पहिलेसे उस श्रवस्थाको पाये हुण) एक, दो यातीन श्रादि पाये जाते हैं। वारहर्वे गुण्लानवाले प्रतिपद्यमान उत्कृष्ट एक सौ श्राठ श्रीर पूर्वप्रतिपन्न शत-पृथपत्व (दो सोसे नौ सौ तक) पाये जाते हैं, इसिक्तये ये ग्यारहर्वे गुण्लानवालोंसे संस्थातगुण कहे गये हैं। उप-श्रमश्रेणिके प्रतिपद्यमान जीव उत्कृष्ट चोंश्रन श्रार पूर्वप्रतिपन्न एक, दो, तीन श्रादि तथा चपकश्रेणिके प्रतिपद्यमान उत्कृष्ट एक सौ श्राठ श्रीर पूर्वप्रतिपन्न शत-पृथयत्व माने गये हैं। उभय-श्रेणिवाले सभी श्राठवें, नौवें श्रीर दसर्वे गुण्स्थानमें वर्तमान होते हैं। इसिक्तये इन तीनों गुण्लानवाले जीव श्रापसमें समान हैं, किन्तु वारहर्वे गुण्लानवालोंकी श्रपेका विशेपाधिक हैं॥६२॥

जोगिश्रवमसर्यरे, संखगुणा देससासणामीसा । श्रविरय श्रजोगिमिच्हा, श्रसंख चडरो दुवे णंता ॥६३॥ योग्यप्रमत्तेतराः, संख्यगुणा देशसासादनिमश्राः । अविरता अयोगिमिध्यात्वनि असख्यादचत्वारो द्वावनन्तौ ॥ ६३ ॥ ।

श्रर्थ—सयोगिकेवली, श्रवमत्त श्रीर प्रमत्तगुणसानवाले जीव पूर्व-पूर्वसे संख्यातगुण हैं। देशविरति, सासादन, मिश्र श्रीर श्रविरत-सम्यग्दिष्ट-गुण्स्थानवाले जीव पूर्व-पूर्वसे श्रसंट्यातगुण है। श्रयो-गिकेवली श्रीर मिथ्यादिष्ट-गुणसानवाले जीव पूर्व-पूर्वसे श्रनन्त-गुण हैं ॥६३॥

भावार्थ-तेरहर्वे गुण्लानवाले श्राटवें गुण्लानवालींसे संख्यात-गुण इसिलये कहे गये हैं कि ये जघन्य दो करोड़ श्रीर उत्कृप्र नी करोड होते हैं। सातर्वे गुणस्थानवाले दो हजार करोड़ पाये जाते हैं: इसलिये ये सयोगिकेवलियोंसे संख्यातगुण हैं। इंटे गुणसानवाले नौ हजार करोड़ तक हो जाते हैं: इसी कारण इन्हें सातवें गुणस्थान-वालोंसे संख्यातगुण माना है। श्रसंख्यात गर्भज-तिर्यञ्च भी देश-विरित पा लेते हैं, इसलिये पाँचवें गुण्यानवालें छुठे गुण्यानवालीं-से श्रसंख्यातगुण हो जाते हैं। दूसरे गुण्यानवाले देशविरतिवालोंसे असंख्यातगुण कहे गये हैं। इसका कारण यह है कि देशविरति, तिर्यञ्च-मनुष्य दो गतिमें ही होती है, पर सासादनसम्यक्तव चारों गतिमें। सासादनसम्यक्त और मिश्रदृष्टि ये दोनों यद्यपि चारी गतिमें होते हैं परन्तु सासादनसम्यक्त्वकी अपेत्रा मिश्रदृष्टिका काल-मानश्रसंख्यातगुण श्रधिक है, इस कारण मिश्रदृष्टिवाले सासा-दनसम्यक्तियोंकी अपेता असंख्यातगुण होते हैं। चौथा गुण्सान चारों गतिमें सदा ही पाया जाता है श्रीर उसका काल-मान भी वहत श्रधिक है, अत एव चौथे गुणस्थानवाले तीसरे गुणस्थानवालोंसे म्रसंख्यातगुण होते हैं। यद्यपि भवस्य म्रयोगी, चपकश्रेणिवालोंके बराबर अर्थात् शत-पृथक्त्व-प्रमाण ही हैं तथापि अभवस्थ अयोगी

(सिद्ध) अनन्त हैं, इसीसे अयोगिकेवली जीव चौथे गुणस्थानवालीं-से अनन्तगुण कहे गये हैं। साधारण वनस्पतिकायिक जीव सिद्धीं-से भी अनन्तगुण हैं और वे सभी मिथ्यादृष्टि हैं. इसोसे मिथ्यादृष्टि-वाले चौद्दवें गुणस्थानवालींसे अनन्तगुण हैं।

पहला, चौथा, पाँचवाँ, छठा, सातवाँ और तेरहवाँ, ये छह गुण्स्थान लोक में सदा ही पाये जाते हैं, शेप आठ गुण्स्थान कभी नहीं भी पाये जाते पाये जाते हैं तय भी उनमें वर्तमान जीवोंकी संख्या कभी जवन्य और कभी उत्रुष्ट रहती है। अपर कहा हुआ अल्प-चहुत्व उत्रुष्ट संख्याकी अपेतासे समभना चाहिये, जवन्य संख्याकी अपेतासे नहीं; क्योंकि जवन्य संख्याके समय जीवोंका प्रमाण उपर्युक्त अल्प-चहुत्वके विपरीत भी हो जाता है। उदाहरणार्थ, कभी ग्यारहवें गुण्स्थानवालें सि अधिक भी हो जाते हैं। सारांश, उपर्युक्त अल्प-चहुत्व सव गुणस्थानों जीवोंके उत्रुष्ट-संख्यक पाये जानेके समय ही घट सकता है ॥६३॥

# छह भाव और उनके भेदं।

[ पाँच गायाओं हे । ]

उवसमखयमीसोद्य,-परिणामा दुनवटारइगवीसा। तिय भेय संनिवाइय, संमं चरणं पढमभावे॥ ६४॥

उपशमक्षयमिश्रोदयपरिणामा द्विनवाष्टादशैकविंशतयः। भया मेदास्मानिपातिकः, सम्यक्तव चरणं प्रयमभावे ॥ ६४ ॥

श्रर्थ—श्रोपश्रमिक, त्रायिक, मिश्र (त्रायोपश्रमिक), श्रौद्यिक श्रौर पारिणामिक, ये पाँच मूल भाव हैं। इनके क्रमशः दो, नो, श्रठा-रह, इक्कीस श्रौर तीन भेद हैं। छुठा भाव सांनिपातिक है। पहले (श्रोपश्रमिक-) भावके सम्यक्त्व श्रौर चारित्र, ये दो भेद हैं॥६४॥

भावार्थ—भाव, पर्यायको कहते हैं। श्रजीवका पर्याय श्रजीवका भाव श्रौर जीवका पर्याय जीवका भाव है। इस गाथामें जीवके भाव दिखाये हैं। ये मृत भाव पाँच हैं।

१— औपश्मिक-भाव वह है, जो उपश्मस्ते होता है। प्रदेश और विपाक, दोनों प्रकारके कर्मोद्यका रुक जाना उपश्म है।

२—चायिक-भाव वह है, जो कर्मका सर्वथा चय हो जानेपर प्रगट होता है।

गोम्मटसार-कर्मकाएडमें इस विषयका 'भावचृतिका' नामक एक खास प्रकरण है। भावोंके भेद-प्रभेदके सम्बन्धमें उसकी ८१२ से ८१६ तकको गाथाएँ द्रष्टव्य है। आगे उसमें कई तरहके भन्न-बाल दिखाये हैं।

१—यह विचार, अनुयोगदारके ११३ से १२७ सकके पृष्ठमें, तत्त्वार्थ-अ० २के १से ७नकके सूत्रमें तथा सूत्रकृताइ-नि०की १०७वीं गाया तथा उसकी टीकामें है। पचसग्रह द्वा० ३की २६वीं गायामें तथा द्वा० २की ३री गायाकी टीका तथा सूच्मार्थविचार-सारोद्वारकी ५१से ५७ सक्दी गावाओं में इसका विस्तारपूर्वक वर्षन है।

३— त्तायोपश्रमिक-भाव त्त्योपश्रमसे प्रगट होता है। कर्मके उद-याविल-प्रविष्ट मन्द्र रसस्पर्धकका त्त्रय श्रीर श्रनुदयमान रसस्प-र्थककी सर्वधातिनी विपाक-शक्तिका निरोध या देशधातिकपर्मे परि-एमन व तीव्र शक्तिका मन्द्र शक्तिकपर्मे परिणमन (उपश्म ), त्त्यो-पश्म है।

४—श्रौदयिक-भाव कर्मके उदयसे होनेवाला पर्याय है।
५—पारिणामिक-भाव समावसे ही सक्रपमें परिणत होते
रहना है।

एक-एक भावको 'मूलभाव' और दो या टोसे अधिक मिले हुए भावोंको 'सांनिपातिक-भाव' समभना चाहिये।

भावोंके उत्तर भेटः—श्रौपश्मिक-भावके सम्यक्त्व श्रौर चारित्र ये टो ही भेद हैं। (१) श्रनन्तानुषन्धि-चतुष्कके स्योपश्म या उपश्म श्रौर दर्शनमोहनीयकर्मके उपश्मसे जो तत्त्व-रुचि-व्यञ्जक श्रात्म-परिणाम प्रगट होता है, वह 'श्रौपश्मिकसम्यक्त्व' है। (२) चारित्र-मोहनीयकी पद्मीस प्रकृतियोंके उपश्मसे व्यक्त होनेवाला स्थिर-तात्मक परिणाम 'श्रोपश्मिकचारित्र' है। यही ग्यारहवें गुण-स्थानमें प्राप्त होनेवाला 'यथाख्यातचारित्र' है। श्रौपश्मिक-भाव सादि-सान्त है ॥६४॥

वीए केवलजुयलं, संमं दाणाइलद्धि पण चरणं। तहए संसुवश्रोगा, पण छद्धी सम्मविरहदुगं॥ ६५॥

हितीये केवलयुगर्ल, रुम्यम् दानादिलन्घयः पञ्च चरणम् । तृतीये शेषोपयोगाः, पञ्च लन्धयः सम्यग्षिरतिहिकम् ॥ ६५ ॥

अर्थ--दूसरे (ज्ञायिक-)भावके केवल-द्विक, सम्यक्त्व, वान आदि पाँच लिध्याँ और चारित्र, ये मौ भेद हैं। तीसरे (ज्ञायोपशमिक-) भावके केवल-द्विकको छोड़कर शेप दस उपयोग, दान आदि पाँच लिध्योँ, सम्यक्तव और विरति-द्विक, ये अठारह भेद हैं ॥६४॥

भाषार्थ—हायिक-भावके नौ भेद हैं। इनमेंसे केवलकान श्रौर केवलदर्शन, ये दो भाव कमसे केवलकानावरणीय श्रौर केवलदर्शनाघरणीय-कमंके सर्वधा ह्मय हो जानेसे प्रगट होते हैं। दान, लाभ,
भोग, उपभोग श्रौर वीर्य, ये पाँच लिध्याँ क्रमशः दानान्तराय,
लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय श्रौर वीर्यान्तराय-कमंके
सर्वधा ह्मय हो जानेसे प्रगट होती है। सम्यक्त्व, श्रनन्तानुवन्धिचतुष्क श्रौर दर्शनमोहनीयके सर्वथा ह्मय हो जानेसे व्यक्त होता है।
चारित्र, चारित्रमोहनीयकर्मकी सव प्रकृतियोंका सर्वथा ह्मय हो
जानेपर प्रगट होता है। यही वारहवें गुण्स्थानमें प्राप्त होनेवाला
'यथाख्यातचारित्र'है।सभी ह्मायिक-भाव कर्म-ह्मय-जन्य होनेके कारण
'सादि' श्रौर कर्मसे फिर श्रावृत न हो सकनेके कारण श्रनन्त हैं।

क्षायोपशिमक-भावके अठारह भेद है। जैसे:—वारह उपयोगीमेंसे केवल-द्विकको छोड़कर शेप दस उपयोग, दान आदि पाँच लिख्याँ, सम्यक्त्व और देशिवरित तथा सर्वविरित-चारित्र। मित-शान-मित-अज्ञान, मितिज्ञानावरणीयके च्योपशमसे; श्रुतज्ञान-श्रुत-अज्ञान, श्रुतज्ञानावरणीयकर्मके च्योपशमसे; अवधिज्ञान-विभक्षज्ञान, अवधिज्ञानावरणीयकर्मके च्योपशमसे, मनःपर्यायज्ञान, मनःपर्याय-ज्ञानावरणीयकर्मके च्योपशमसे और चचुर्दर्शन, अच्चुर्दर्शन और अवधिदर्शन, कमसे चचुर्दर्शनावरणीय, अचचुर्दर्शन और अवधिदर्शनावरणीयकर्मके च्योपशमसे प्रगट होते हैं। दान आदि पाँच लिख्याँ दानान्तराय आदि पाँच प्रकारके अन्तरायकर्म के च्योपशमसे होती हैं। अनन्तानुवन्धिकषाय और दर्शनमोहनीयके च्योपशमसे सम्यक्त्व होता है। अप्रत्याख्यानावरणीयकषायके च्योपशमसे सम्यक्त्व होता है। अप्रत्याख्यानावरणीयकषायके च्योपशमसे देशिवरितका आविर्भाव होता है और प्रत्याख्यानावर-

णीयकपायके त्रयोपशमसे सर्वविरितका। मित-श्रक्षान श्रादि त्रायो-पशमिक-भाव श्रमव्यके श्रनादि-श्रनन्त श्रोर विभद्गद्वान सादि-सान्त है। मितिक्षान श्रादि भाव मव्यके सादि-सान्त श्रोर दान श्रादि लिव्धियाँ तथा श्रचजुर्दर्शन श्रनादि-सान्त हैं॥ ६५॥

अन्नाणमसिद्धत्ता,-संजमबेसाकसायगइवेया । मिच्छं तुरिए भव्वा,-भव्वत्तजियत्त परिणामे ॥६६॥

अज्ञानमसिद्धस्वाऽसयमेलस्याकवायगतिवेदाः । मिथ्यास्वं तुर्वे भन्याऽभन्यत्वजीवत्वानि परिणामे ॥ ६६ ॥

श्रर्थ—श्रज्ञान, श्रसिद्धत्व, श्रसंयम, लेश्या, कषाय, गति, घेद श्रौर मिथ्यात्व, ये मेद् चौथे (श्रौद्यिक)भावके हैं। भव्यत्व, श्रमव्यत्व श्रौर जीवत्व, ये पारिणामिक भाव हैं॥६६॥

भावार्थ — श्रीदियक-भावके इक्कीसं भेद हैं। जैसे: — श्रद्धान, श्रसि-इत्व, श्रसंयम, छह लेश्यापॅ, चार कपाय, चार गितयॉ, तीन वेद और मिथ्यात्व। श्रद्धानका मतलव ज्ञानका श्रभाव और मिथ्याद्धान दोनों-से है। ज्ञानका श्रभाव ज्ञानावरणीयकर्मके उदयका और मिथ्याद्धान मिथ्यात्वमों हनीयकर्मके उदयका फल है, इसलिये दोनों प्रकारका श्रद्धान श्रीदियक है। श्रसिद्धत्व, संसारावस्थाको कहते हैं। यह, श्राठ

१—निद्रा, सुख, दु रा, हास्य, शरीर आदि अमख्यात माव जो भिन्न-भिन्न कर्मके उदयमे होते हैं, वे मभी श्रीदियिक हैं, तथापि इम जगह श्रीउमास्त्राति आदि पूर्वाचार्याके कथनका अनु-सरण करके स्थूल दृष्टिसे इहीम श्रीदियक-भाव बतलाये हैं।

२—मित-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान और नियञ्जज्ञानको पिछली गाथामें ज्ञायोपरामिक श्रीर यहाँ श्रीदियिक कहा है। जायोपरामिक इस अपेज्ञाने कहा है कि ये उपयोग मितज्ञानावरणीय आदि कर्मके ज्योपराम-जन्य है और औदियिक इस अपेज्ञाने कहा है कि इनकी अयथार्थताका कारण मिथ्यालयोहनीयकर्मका उदय है।

कर्मके छ्वयका फल है। असंयम, विरितका अभाव है। यह अप्रत्याह्यानावरणीयकपायके छ्वयका परिणाम है। मत-भेदसे लेश्याके तीन
स्वक्ष हैं:-(१) कापायिक-परिणाम, (२) कर्म-परिणित और (३) योगपरिणाम। ये तीनों औद्यिक ही है. पर्योक्ति काषायिक-परिणाम कपायके
छ्वयका, कर्म-परिणात कर्मके उद्यका और योग-परिणाम शरीरनामकर्मके उद्यका फल है। कपाय, कपायमोहनीयकर्मके उद्यसे होता
है। गितयाँ गितनामकर्मके छ्वय-जन्य हैं। इन्य और भाव दोनों
प्रकारका वेद औद्यिक है। आकृतिकप इन्यवेद अहोपाइनामकर्मके
छ्वयसे और अभिलापाक्षप भाववेद वेटमोहनीयके उद्यसे होता है।
मिध्यात्व, अविवेकपूर्ण गाहतम मोह है, जो मिध्यात्वमोहनीयकर्मके
उद्यक्त परिणाम है। ओद्यिक-भाव अभन्यके अनादि-अनन्त और
भन्यके बहुधा अनादि-सान्त है।

जीवत्व, भव्यत्व श्रौर श्रभव्यत्व, ये तीन पारिणामिक-भाव हैं। प्राण धारण करना जीवत्व है। यह भाव संसारी श्रौर सिद्ध सय जीवोंमें मौजूद होनेके कारण भव्यत्व श्रौर श्रभव्यत्वकी श्रपेत्ता व्यापक (श्रधिक-देश-स्थायी) है। भव्यत्व सिर्फ भव्य जीवोंमें श्रौर श्रभव्यत्व सिर्फ श्रभव्य जीवोंमें है। पारिणामिक-भाव श्रनादि-श्रनन्त है।

पाँच भावों से सव मिलाफर त्रेपन भेद होते हैं: - श्रोपशमिक के दो, ज्ञायिक के नौ, ज्ञायोपशमिक के अठारह, श्रोदियक के इक्षीस और पारिणामिक के तीन ॥६६॥

चड चडगईसु मीसग,-परिणामुद्रएहिं चड सखइएहिं। डवसमजुएहिं वा चड, केवलि परिणामुद्यखइए॥६७॥ खयपरिणामे सिद्धा, नराण पणजोगुवसमसेढाए। इय पनर संनिवाइय,-भेया वीसं श्रसंभविणो॥ ६८॥ नत्वारस्चतुर्गतिषु मिश्रकपरिणामोदयैश्चत्वारः सक्षायिकै । उपश्चमयुतेर्ना चत्वारः, केवली परिणामोदयक्षायिके ॥ क्षयपरिणामे सिद्धा, नराणा पञ्चयोग उपश्मधेण्याम् । इति पञ्चदश सानिपातिकभेदा विश्वतिरसम्बन्तः ॥ ६८ ॥

शर्य — सायोपशमिक, पारिणामिक श्रीर श्रीटियक, इन तीन मार्वोक्ता त्रिक-संयोगकप सांनिपातिक-भाव चार गितमें पाये जानेके कारण चार प्रकारका है। उक्त तीन श्रीर एक सायिक, इन चार भावोंका चतु-संयोगकप सांनिपातिक-भाव तथा उक्त तीन श्रीर एक श्रीपश्मिक, इन चारका चतुः-संयोगकप सांनिपातिक-भाव चार गितमें होता है। इसिलये ये दो सांनिपातिक-भाव भी चार-चार प्रकारके हैं। पारिणामिक, श्रीद्धिक श्रीर सायिकका त्रिक-संयोग-रूप सांनिपातिक-भाव सिर्फ श्रीरधारी केवल्लानीको होता है। सायिक श्रीर पारिणामिकका हिक-संयोगम्य सांनिपातिक-भाव सिर्फ सिद्ध जीवॉमें पाया जाता है। पांचा भावका पञ्च-संयोगक्य सांनिपातिक-भाव, उपश्रमश्रेणिवाले मनुप्योंमें ही होता है। उक्त रीतिसे छह सांनिपातिक-भाव असंभवी श्रयांत् गृन्य है। ॥६७॥६०॥

भावार्थ-श्रीपशमिक श्रादि पाँच मावीं में से दो, तीन, चार या पाँच भावों के मिलनेपर सांनिपातिक-भाव होता है। दो भावों के मेलसे होनेवाला सांनिपातिक 'द्विक-संयोग', तीन भावों के मेलसे होनेवाला 'त्रिक-संयोग', चार भावों के मेलसे होनेवाला 'चतुस्संयोग'-श्रीर पाँच भावों के मेलसे होनेवाला 'पञ्च-संयोग' कहलाता है।

द्विक-सयोगके दस भेद:-

१-भौपशमिक + ज्ञायिक।

२—श्रीपशमिक + लायोपशमिक।

```
३--श्रीपशमिक + श्रीद्यिक।
```

४--श्रीपशमिक + पारिणाभिक !

५--- चायिक + चायोपशमिक।

६--- चायिक + औदयिक।

७-- चायिक + पारिणामिक ।

द्र—द्वायोपशमिक + औद्यिक ।

६—चायोपशिमक + पारिणामिक ।

१०--- श्रौदयिक + पारिखामिक।

#### त्रिक-संयोगके दस भेदः-

१--जौपशमिक + ज्ञायिक + ज्ञायोपशमिक ।

२-- श्रौपशमिक + चायिक + श्रौद्यिक ।

३--ग्रौपशमिक + ज्ञायिक + पारिणामिक ।

४--श्रीपशमिक + ज्ञायोपशमिक + श्रौद्यिक ।

५--श्रौपशमिक + ज्ञायोपशमिक + पारिलामिक ।

६—श्रौपशमिक +श्रौदयिक + पारिणामिक।

७-- चायिक + चायोपशमिक + श्रौदिपिक।

द्र─त्त्रायिक + त्तायोपशमिक + पारिखामिक ।

६—चायिक + श्रौद्यिक + पारिणामिक्।

२०-- ज्ञायोपशमिक + पारिणामिक + श्रीद्यिक।

### चतुः-संयोगके पाँच भेदः—

१--ग्रौपशमिक + चायिक + चायोपशमिक + ग्रौद्यिक ।

२--श्रीपशमिक + चायिक + चायोपशमिक + पारिणामिक।

३--श्रीपशमिक + ज्ञायिक + श्रीद्यिक + पारिणामिक ।

४-- श्रीपशमिक + चायोपशमिक + श्रीद्यिक + पारिणामिक ।

u-नायिक + नायोपशमिक + श्रौद्यिक + पारिणामिक ।

### पञ्च-संयोगका एक भेदः -

१-ग्रीपश्मिक + ज्ञायिक + ज्ञायोपश्मिक + श्रीद्यिक - पारिणामिक सब मिलाकर सांनिपातिक-भावके छुन्धीस भेद रुए। इनमेंसे जो छुह भेद जीवोंमें पाये जाते हैं, उन्हींको इन दो गाथाश्रोंमें दिखाया है।

त्रिक-सयोगके उक्त दस भेदों मेंसे दसवाँ भेद, जो चायोपशमिक, पारिणामिक और श्रीद्यिकके मेलसे बना है, वह चारों गतिमें पाया जाता है। सो इस प्रकार —चारों गतिके जीवोंमें चायोपशमिक-भाव भावेन्द्रिय स्राटिमप, पारिणामिक-भाव जीवत्व स्रादिरूप श्रीर श्रीद-यिक-भाव कपाय श्रादिरूप है। इस तरह इस त्रिक-संयोगके गति-रूप खान-भेटसे चार भेट हुए।

चतु -संयोगके उक्त पाँच भेटोंमें से पाँचवाँ भेद चारी गतिमें पाया जाता है; इसलिये इसके भी स्थान भेदसे चार भेद होते हैं। चारों गतिमें ज्ञायिक-भाव ज्ञायिकसम्यक्त्वकप, ज्ञायोपशमिक-भाव भावेन्द्रिय आदिकप, पारिणामिक-भाव जीवत्व आदिकप और भौद्यिक-भाव कपाय ब्राटिक्प है।

चतु. संयोगके पाँच भेटोंमेंसे चौथा भेद चारों गतिमें पाया जाता है। चारों गतिमें श्रोपशमिक-भाव सम्यक्त्वरूष, जायोपशमिक-भाव भावेन्द्रिय श्रादिरूप, पारिणामिक-भाव जीवत्व श्रादिरूप श्रौर श्रौटियक माव कपाय श्राटिरूप समभना चाहिये। इस चतुः-संयोग सांनिपातिकके भी गतिकप स्थान-भेदसे चार भेद हुए।

त्रिक-संयोगके उक्त दस भेदाँमें नौवाँ भेद सिर्फ भवस्य केव-लियों में होता है; इसलिये वह एक ही प्रकारका है। केवलियों में पारिणामिक-भाव जीवत्व श्रादिक्षप, श्रीद्रयिक-भाव गति श्राविक्षप श्रीर ज्ञायिक-भाव फेवलज्ञान श्रादिरूप है।

द्विक-संयोगके उक्त दस भेदों मेंसे सातवाँ भेद सिर्फ सिद्ध जीवीं-में पाये जानेके कारण एक ही प्रकारका है। सिर्झोमें पारिणामिक- भाव जीवत्व श्रादिरूप श्रीर चायिक-भाव केवलकान श्रादिरूप है।

पञ्च-संयोगक्ष सांनिपातिक-भाव सिर्फ उपशमश्रेणिवाले मतु-प्योमें होता है। इस कारण वह एक ही प्रदारका है; उपशमश्रेणि-वाले मनुष्योमें सायिक-भाव सम्यक्त्वक्षप, श्रोपशमिक-भाव चारित्र-क्षप, सायोपशमिक-भाव भावेन्द्रिय श्रादिरूप, पारिणामिक-भाव जोवत्व श्रादिरूप श्रोर श्रोदियक-भाव लेश्या श्रादिरूप है।

इस प्रकार जो छह सांनिपातिक-भाव संभववाले हैं, इनके ऊपर लिखे अनुसार साम-भेदसे सब मिलाकर पन्ट्रह भेद होते हैं ॥६०॥६=॥ कर्मके और धर्मास्तिकाय आदि अजीवद्रव्यों के भावें। मोहेव समो भीसो, चडघाइस्तु श्रद्धकंमसु च सेसा। घम्माइ पारिणाामय,-भावे खंघा छदइए वि॥ ६६॥

मोह एव जागो मिश्रश्चतुर्घातिष्वष्टकर्मसु च शेपाः।

घर्मोदि पारिणामिकमावे स्कन्धा उदयेऽपि ॥ ६९ ॥

श्रर्थ-श्रीपश्मिक-भाव मोहर्नायकर्मके ही होता है। मिश्र (ज्ञायो-पश्मिक) भाव चार घातिकर्मों के ही होता है। श्रेष तीन (ज्ञायिक, पारिणामिक श्रीर श्रीद्यिक) भाष श्राठा कर्मके होते हैं।

धर्मास्तिकाय श्रादि श्रजीवद्रव्यके पारिणामिक-भाव हैं किन्तु पुद्गत्त-स्कन्धके श्रीदियक श्रीर पारिणामिक, ये दो भाव हैं ॥६६॥ भावार्थ—कर्मके सम्बन्धमें श्रीपशमिक श्रादि भावोंका मतलव

<sup>·--</sup>कर्मके भाव, पचस यह दा० ३की २५वी गाथामें वर्णित हैं।

२--श्रीपगमिक शब्दके दो श्रर्व हैं --

<sup>(</sup>१) कर्मेकी उपशम आदि अवस्थाएँ ही श्रीपशमिक श्रादि माव हैं। यह, श्रर्थ कर्मके भावोंमें लागू पढ़ता है।

<sup>(</sup>२) कर्मकी उपराम आदि अवस्थाओंसे होनेत्राले पर्याय औपरामिक बादि भाव हैं। यह अर्थ, जीवके मानोंमें लागू पड़ता है, जो ६४ और ६६वीं गाथामें बतलाये हैं।

उसकी अवस्था-विशेषोंसे है। जैसे —कर्मकी उपश्रम-अवस्था उसका भोपश्मिक-भाव, ज्ञ्योपश्म-अवस्था ज्ञायोपश्मिक-भाव, ज्ञ्य-अवस्था ज्ञायिक-भाव, उद्य-श्रवस्था औद्यिक-भाव श्रौर परिश्मन-अवस्था पारिशामिफ-भाव है।

उपशम-अवस्था मोहनीयकर्मके सिवाय अन्य कर्मीकी नहीं होती; इसिलये औपशमिक-भाव मोहनीयकर्मका ही कहा गया है। क्यो-पशम चार घातिकर्मका ही होता है इस कारण चायोपशमिक-भाव घातिकर्मका हो माना गया है। विशेषता इतनी है कि केवलशाना-चरणीय और केवलदर्शनावरणीय, इन दो घातिकर्म-प्रकृतिओं के विपाकोदयका निरोधन होनेके कारण इनका चयोपशम नहीं होता। चायिक, पारिणामिक और औद्धिक, ये तोन भाव आठों कर्मके हैं। क्योंकि चय, परिणमन और उदय, ये तीन अवस्थाएँ आठों कर्मकी होती है। सारांश यह है कि मोहनीयकर्मके पाँचा भाव, मोहनीयके सिवाय तीन घातिकर्मके चारभाव और चार अधातिकर्मके तीन भाव हैं।

### श्रजीवद्रव्यके भाव।

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाग्रास्तिकाय, काल और पुद्ग-लास्तिकाय, ये पाँच अजीवट्टय हैं। पुरुलास्तिकायके सिवाय शेष चार अजीवट्ट्यॉके पारिणामिक-भाष ही होता है। धर्मास्ति-काय, जीव-पुटलॉकी गतिमें सहायक यननेक्ष अपने कार्यमें अनादि कालसे परिणत हुआ करता है। अधर्मास्तिकाय, स्थितिमें सहा-

र—पारियामिक शब्दका 'स्वरूप-परियमन', यह एक ही अर्थ है, जो सद द्रव्योंमें लागू पहना है। जैमे —कर्मका जीउ-प्रदेशोंक साथ विशिष्ट सम्बन्ध होना या द्रव्य, चेन्न, काल और भाव भादि भिन्न-भिन्न निम्ति पाकर अनेकरूपमें सकान्त (परिवर्तित) होने रहना कर्मका पारि-यामिक-भाव है। जीवका परियमन जीवत्यरूपमें, सव्यत्यरूपमें या भमन्यत्यरूपमें स्वत बने रहना है। इसीतरह धर्मारिनकाय मादि द्रव्योंमें समक तेना चाहिये।

यक वननेक्ष कार्यमें, श्राक्षाशास्तिकाय, श्रवकाश देनेक्ष कार्यमें श्रोर काल, समय-पर्यायक्ष स्व-कार्यमें श्रनादि कालसे परिण्मन किया करता है। पुद्रलद्भव्य परिण्मिक श्रोर श्रोद्यिक, ये दो भाव हैं। परमाणु-पुद्रलका तो केवल पारिणामिक भाव हैं। एक स्कन्धक्ष पुद्रलके पारिणामिक श्रोर श्रोद्यिक, ये दो भाव हैं। स्कन्धों में भी द्यणुकादि सादि स्कन्ध पारिणामिक-भाववाले ही हैं, लेकिन श्रोदारिक श्रादि शरीरक्ष स्कन्ध पारिणामिक-श्रोद्यिक दो भाववाले हैं। पर्योकि ये ख-ख-क्रपमें परिण्म होते रहनेके कारण पारिणामिक-भाववाले श्रीर श्रोदारिक श्रादि शरीरनामकर्मके उदय-जन्य होनेके कारण श्रोद्यिक-भाववाले हैं।

पुद्रलद्रव्यके दो भाव कहे हुए हैं, सो कर्म-पुद्रलसे भिन्न पुद्रलके समभने चाहिये। कर्म-पुद्रलके तो श्रोपश्रमिक श्रादि पाँचों भाव हैं, जो ऊपर वतलाये गये हैं ॥६२॥

# (११)—गुणस्थानोंमें मूल भावे।

( एक जीवकी अवेक्षासे । )

संमाइचडसु तिग चड, भावा चड पणुवसामगुवसंते। चड खीणापुच्च तिन्नि, सेसगुणुहाणगेगजिए ॥७०॥

सम्यगादिचतुर्षु त्रयश्चत्वारो, भावाश्चत्वारः पञ्चोपश्चमकोपशान्ते ।

चत्वारः क्षीणाऽपूर्वे त्रयः, शेषगुणस्थानक एकजीव ॥ ७० ॥

श्रर्थ—एक जीवको सम्यग्दिष्ट श्रादि चार गुण्सानोमें तीन या चार भाव होते हैं। उपशमक (नौवें श्रोर दसवें) श्रीर उपशान्त (ग्यार-हवें) गुण्स्थानमें चार या पाँच भाव होते हैं। ज्ञोणमोह तथा श्रपूर्व-

१-देखिये, परिशिष्ट 'फ।'

करण-गुणस्थानमें चार भाव होते है श्रीर शेप सव गुणस्थानोंमें नीन भाव ॥७०॥

भावार्थं —चौथे, पाँचवं, छठे श्रौर सातवं, इन चार गुणस्थानोंमें तीन या चार भाव हैं। तीन भाव ये हैं:—(१) श्रौदयिक:—मनुष्य श्रादि गति, (२) पारिणामिक:-जीवत्व श्रादि श्रोर (३) ज्ञायोपशमिक:-भावेन्द्रिय, सम्यक्त्व श्रादि। ये तीन भाव ज्ञायोपशमिकसम्यक्त्व-के समय पाये जाते हैं। परन्तु जब ज्ञायिक या श्रौपशमिक-सम्यक्त्व हो, तब इन दोमें से कोई-एक सम्यक्त्व तथा उक्त तीन, इस प्रकार चार भाव समसने चाहिये।

नीवं, दसवें श्रोर ग्यारहवें, इन तीन गुण्स्थानं में चार या पांच भाव पाये जाते हैं। चार भाव उस समय, जब कि श्रोपशमिक-सम्यक्वी जीव उपशमश्रेणिवाला हो। चार भावमें तीन तो उक्त ही श्रोर चौथा श्रोपशमिक-सम्यक्त्व व चारित्र। पांचमें उक्त तीन, चौथा जायिकसम्यक्त्व श्रोर पांचवां श्रोपशमिकचारित्र।

श्राठवें श्रोर वारहवें, इन दो गुणस्थानोंमें चार भाव होते है। श्राठवेंमें उक्त तीन श्रोर श्रोपशमिक श्रोर क्वायिक, इन दोमेंसे कोई-एक सम्यक्त्व, ये चार भाव समभने चाहिये। वारहवेंमें उक्त तीन श्रोर चोथा क्वायिकसम्यक्त्व व ज्ञायिकचारित्र, ये चार भाव।

शेष पाँच (पद्दले, दूसरे, तीसरे, तेरहवें श्रीर चीदहवें) गुण्स्थानों तीन भाव हैं। पट्टले, दूसरे श्रीर तीसरे गुण्स्थानमें श्रीद्यिकः—मनुष्य श्रादि गतिः, पारिणामिकः—जीवत्व श्रादि श्रीर चौदहवें प्रश्मिकः—भावेन्द्रिय श्रादि, ये तीन भाव है। तेरहवें श्रीर चौदहवें गुण्स्थानमें श्रीद्यिकः—मनुष्यत्व. पारिणामिकः—जीवत्व श्रीर चायिक —श्रान श्रादि, ये तीन भाव हैं॥७०॥

१—देखिवे, परिशिष्ट 'व।'

# (१२)--संख्याका विचारं।

[सेलह गायाओंसे 1]

### संख्याके भेद-प्रभेद ।

संखिज्ञेगमसंखं, परित्तजुत्तिनयपयजुर्यं तिविहं। एवमण्तं पि तिहा, जहन्नमज्भुक्कसा सन्वे॥ ७१॥

सक्येयमेकमसंख्य, परिचयुक्तनिजपदयुत त्रिविधम् । एवमनन्तमपि ।त्रघा, जघन्यमध्योत्कृष्टानि सर्वाणि ॥ ७१ ॥

अर्थ-संख्यात एक है। असंख्यातके तीन भेद हैं:-(१) परीत्त, (२) युक्त और (३) निजपदयुक्त अर्थात् असंर्यातासंख्यात । इसी सरह अनन्तके भी तीन भेद हैं। इन सबके जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, ये तीन-तीन भेद हैं॥ ७१॥

भावार्थ-शास्त्रमें संख्या तीन प्रकारकी षतलायी है-(१) संख्यात, (२) असंख्यात और (३) अनन्त । संख्यातका एक प्रकार, असंख्यात-के तीन और अनन्तके तीन, इस तरह संख्याके कुल सात भेद है। अत्येक भेदके जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट-क्रपसे तीन-तीन भेद करने-

१—संख्या-विषयक विचार, श्रनुयोग-दारके २३४ से लेकर २४१वें पृष्ठ तक है। स्त्रीर लोकप्रकाश-सर्ग १के १२२ में लेकर २१२वें श्लोक तकमें है। श्रनुयोगदार सूत्रमें मैद्धा-नितक-मत है। उसकी टीकामें मलधारी श्रीहेमचन्द्रसूरिने कार्मश्रन्थिक-मतका भी उल्लेख किया है। लोकप्रकाशमें दोनों मत सगृहीत हैं।

श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ति-विरिचताशिलोकसारकी १३से लेकर ५१ तककी गायाश्रीमें सस्याका विचार है। उसमें पल्यके स्थानमें 'कुएड' राष्ट्र प्रयुक्त है, वर्णन भी कुछ जुदे डॅगसे है। उसका वर्णन कार्मग्रन्थिक-मतसे मिलता है।

<sup>&#</sup>x27;अमरूपात' शब्द बौद्ध-साहित्यमें है, जिसका अर्थ '१'के अङ्गपर एक सी चालीस श्रन्य 'जितनी सख्या है। इसकेलिये देखिये, चिरडन्से पाली-भँगरेजी कोपका ४६वाँ पृष्ठ।

पर इक्कीस मेद होते हैं। सो इस प्रकारः—(१) जघन्य संस्थात, (२) मध्यम संस्थात और (३) उत्हृष्ट संस्थात; (४) जघन्य परीत्ता-संस्थात. (५) मध्यम परीत्तासंस्थात श्रोर (६) उत्हृष्ट परीत्तासंस्थात; (७) जघन्य युक्तासंस्थात, (=) मध्यम युक्तासंख्यात श्रोर (६) उत्हृष्ट युक्तासंस्थात- (१०) जघन्य श्रसंख्यातासंख्यात, (११) मध्यम श्रसं-स्थातासंस्थात श्रोर (१२) उत्हृष्ट श्रसख्यातासंस्थात; (१३) जघन्य परीत्तानन्त, (१४) मध्यमपरीत्तानन्त श्रोर (१५) उत्हृष्ट परीत्तानन्त; (१६) जघन्य युक्तानन्त, (१८) मध्यम युक्तानन्त श्रोर (१८) उत्हृष्ट युक्तानन्त; (१६) जघन्य श्रनन्तानन्त, (२०) मध्यम श्रनन्तानन्त श्रोर (११) उत्हृष्ट श्रनन्तानन्त ॥७१॥

### संख्यातके तीन भेदोंका स्वरूप।

लह संखिजं हिचिय, श्रश्नो परं मिनझमं तु जा गुरुअं। जंबूदीव पमाण्य,-चडपल्लपरूवणाह इमं॥ ७२॥

लतु संख्येय द्वायेवाऽतः परं मध्यमन्तु यायद्गुरुकम् । जम्यूद्वीपप्रमाणकः चतुष्पत्यप्ररूपणयेदम् ॥ ७२ ॥

श्रयं—दोकी ही संख्या लघु (जघन्य) संख्यात है। इससे आगे नीनसे लेकर उत्ह्रए संख्यात तककी सय संख्याएँ मध्यम संख्यात है। उत्ह्रए संख्यातका स्वरूप जम्बूडीप-प्रमाण पर्ल्योंके निरूपण्से जाना जाता है॥७२॥

भावार्थ—संख्याका मतलय भेद (पार्यका) से है अर्थात् जिसमें भेद प्रतीत हो, यही संख्या है। एकमें भेद प्रतीत नहीं होता; इस-लिये सबसे कम होनेपर भी एकको जघन्य संख्यात नहीं कहा है। पार्थकाकी प्रतीति दो आदिमें होती है; इसलिये वे ही संस्थाएँ हैं। इनमेंसे दोकी संख्या जघन्य संख्यात और तीनसे लेकर उसकृष्ट संख्यात तक बीचकी सब संख्याएँ मध्यम संख्यात हैं। शास्त्रमें उत्कृष्ट संख्यातका खरूप जाननेके लिये पल्योंकी कल्पना है, जो श्रगली गाथाश्रोंमें दिखायी है ॥७२॥

### पल्योंके नाम तथा प्रमाण।

पद्धाणवद्धियसना,ग-पडिसन्नागमहासन्नागक्ना । जोयणसहमोगाढा, सवेइयंता ससिहभरिया ॥७३॥

पस्या अनवस्थितश्रलाकापातश्रलाकामहाशलाकाख्याः।

योजनसहस्रावगाढा:. स्वेदिकान्नाः स्वीख्मताः ॥ ७३ ॥ ४

श्रथं—चार पर्वये नाम क्रमशः श्रनवस्थित, श्रलाका, प्रति-श्रलाका श्रौर महाशलाका हैं। चारों पर्व्य गहराईमें एक हजार योजन श्रौर ऊँचाईमें जम्बूद्वीपकी पद्मवर वेदिका पर्यन्त श्रथीत् साढ़े श्राठ योजन प्रमाण समक्षने चाहिये। इन्हें शिखा पर्यन्त सरसोंसे पूर्ण करनेका विधान है॥ ७३॥

भावार्थ — शास्त्रमें सत् श्रौर श्रसत् दो प्रकारकी करूपना होनो है। जो कार्यमें परिएत की जासके, वह 'सत्करूपना', श्रौर जो किसी वस्तुका स्वरूप समभनेमें उपयोगीमात्र, पर कार्यमें परिएत न की जा सके, वह 'श्रसत्करूपना'। पर्ल्योका विचार श्रसत्करूपना है, इसका प्रयोजन उत्कृष्ट संख्यातका स्वरूप समभानामात्र है।

शास्त्रमें पत्य चार कहे गये हैं:—(१) अनवस्थित, (२) शलाका, (३) प्रतिशलाका और (४) महाशलाका। इनकी लम्बाई-चौड़ाई जम्यूद्वीपके बराबर—एक-एक लाख योजनकी, गहराई एक हजार योजनकी और ऊँचाई पबावर वेदिका-प्रमाण अर्थात् साढे आठ योजनकी कही हुई है। पत्यकी गहराई तथा ऊँचाई मेठकी समतल भूमिसे समसना चाहिये। सारांश, ये किएत पत्य तलसे शिखा तकमें १००० है योजन लिये जाते हैं।

श्रनवस्थितपत्य श्रनेक वनते हैं। इन सवकी लम्याई-चौड़ाई पक्सी नहीं है। पहला श्रनवस्थित (मृलानवस्थित) की लम्बाई-चौड़ाई लाख योजनकी श्रीर श्रागेके सय श्रनवस्थित (उत्तरानवस्थित) की लम्बाई-चौड़ाई श्रधिकाधिक है। जैसे:—जम्बूड़ीप-प्रमाण मृलानवस्थित पत्यको सरसोंसे भर देना श्रीर जम्बूड़ीप-से लेकर श्रागेके हर एक द्वीपमें तथा समुद्रमें उन सरसोंमेंसे एक-पक्को डालने जाना। इस प्रकार डालने-डालने जिस द्वीपमें या जिस समुद्रमें मृलानवस्थित पत्य खाली हो जाय, जम्बूड़ीप (मूल-स्थान)से उस डीप या उस समुद्र तककी लम्बाई-चौड़ाईवाला नया पत्य बना लिया जाय। यही पहला उत्तरानवस्थित है।

इस पल्यमंभी ठाँस कर सरसों भरना और इन सरसों मेंसे एक-एकको आगेके प्रत्येक डीपमें तथा समुद्रमें डानते जाना। डालते-डालते जिस डीपमें या जिस समुद्रमें इस पहले उत्तरानवस्थित-पल्यके सब सर्पप समाप्त हो जायं, मूल स्थान (जम्बूडीप)से उस सर्पप-समाप्ति-कारक डीप या समुद्र पर्यन्त लम्बा-चौड़ा पल्य फिरसे बना लेना, यह दूसरा उत्तरानवस्थितपल्य है।

इसे भी सर्पपांसे भर देना और आगे के प्रत्येक द्वीपमें तथा समुद्रमें पक एक सर्पपको डालते जाना। ऐसा करनेसे दूसरे उत्तरा-नवस्थितपल्यके सर्पपांकी समाप्ति जिस द्वीपमें या जिस समुद्रमें हो जाय, मूल स्थानसे उस सर्पप-समाप्ति-कारक द्वीप या समुद्र पर्यन्त विस्तृत पल्य फिरसे बनाना. यह तीसरा उत्तरानध-स्थितपल्य है। इसको भी सर्पपोंसे भरना तथा आगेके द्वीप, समुद्रमें एक-एक सर्पप डालकर खाली करना। फिर मूल स्थानसे सर्पप-समाप्ति-कारक द्वीप या समुद्र पर्यन्त विस्तृत पल्य बना लेना और उसे भी सर्पपोंसे भरना तथा उक्त विधिके अनुसार जाली करना। इस प्रकार जितने उत्तरानवस्थितपल्य बनाये जाते हैं, वे सभी प्रमाण्में पूर्व-पूर्वकी अपेता वड़े-बड़े ही होते जाते हैं। परिमाणकी अनिश्चितताके कारण इन पल्योंका नाम 'अनवस्थित' रक्ता गया है। यह ध्यानमें रखना चाहिये कि अनवस्थितपल्य लम्बाई-चौड़ाईमें अनियत होनेपर भी ॲचाईमें नियत ही अर्थात् १००=१ योजन मान लिये जाते हैं।

श्रनवस्थितपल्योंको कहाँ तक वनाना ? इसका ख़ुलासा श्रागे-की गाथाश्रोंसे हो जायगा।

प्रत्येक श्रनवस्थितपत्यके खाली हो जानेपर एक-एक सर्पप शलाकापत्यमें डाल दिया जाना है। श्रर्थात् शलाका पत्यमें डाले गये सर्पपोकी संख्यासे यही जाना जाता है कि इतनी दफ़ा उत्तरानवस्थितपत्य खाली हुए।

हर एक शलाकापल्यके खाली होनेके समय एक-एक सर्पप प्रतिशलाकापल्यमें डाला जाता है। प्रतिशलाकापल्यके सर्पपीकी संख्यासे यह विदित होता है कि इतनी बार शलाकापल्य भरा गया और खाली हुआ।

प्रतिशलाकापल्यके एक-एक वार भर जाने श्रीर खाली हो जानेपर एक-एक सर्वप महाशलाकापल्यमें डाल दिया जाता है, जिससे यह जाना जा सकता है कि इतनी दफ़ा प्रतिशलाकापल्य भरा गया श्रीर साली किया गया ॥ ७३ ॥

## पल्योंके भरने आदिकी विधि।

तादी बुदिस इकि, कसिरसवं खिबि य निष्टिए पढमे। पढमं व तदन्तं चिय, पुण भरिए तंमि तह खीणे॥७४॥ खिप्पइ स्तागपन्ने,-ग्र सिरसवो इय सतागखवणेणं। पुनो बीयो य तथो, पुर्विंव पि व तंमि उद्धरिए॥७४॥

# खीणे सलाग तहए, एवं पढमेहिं बीययं भरसु। तेहिं तहयं तेहिय, तुरियं जा किर फुडा चडरो ॥७६॥

तायद्वीपोदिधिष्वेकैकर्सपं विष्ता निष्ठिते प्रथमे ।
प्रथमित तदन्तमेव पुनर्भृते तिस्मन्तथा श्रीणे ॥ ७४ ॥
सिष्पते दालाकापल्य एकस्मपंप द्वात रालाकाश्वपणन ।
पूणों द्वितीयश्च ततः पूर्वभिव तिस्मन्तुद्धृते ॥ ७५ ॥
सीणे शलाका नृतांथे एवं प्रथमेद्विताय भर ।
तैस्नृतीय तैश्च तुर्ये यावाहिक स्फुटाश्चत्वारः ॥ ७६ ॥

श्रर्थ—पूर्ण श्रनवस्थिनपल्यमसे एक-एक सर्पेप द्वीप-समुद्रमें हालना चाहिये, जिस होप या समुद्रमें सर्पेप समाप्त हो जायें, उस हीप या समुद्र पर्यन्त विस्तीर्ण नया श्रनवस्थितपल्य बनाकर उसे सर्पेपोंसे भरना चाहिये।

इनमेंसे एक-एक सर्पंप द्वीप-समुद्रमें डालनेपर जब अनवस्थित-पत्य खाली हो जाय, तब शलाकापत्यमें एक सर्पंप डालना चाहिये। इस तरह एक-एक सर्पंप डालनेसे जव दूसरा शलाकापत्य भर जाय, तब उसे पूर्वकी तरह उठाना चाहिये।

उठाकर उसमेंसे एक-एक सर्पप निकालकर उसे खाली करना और प्रतिशलाकामें एक सर्पप डालना चाहिये। इस प्रकार अन-घस्थितसे शलाकाको और अनवस्थित-शलाका दोनोंसे तीसरे (प्रतिशलाका)को और पहले तीन पल्यसे चौथे (महाशलाका) पल्यको भर देना चाहिये। इस तरह चारों पल्योंको परिपूर्ण भर देना चाहिये॥७४-७६॥

भाषार्थ-सबसे पहिले लच्च-योजन-प्रमाण मूल अनवस्थित-पल्पको सर्पपीसे भरना और उन सर्पपीमेंसे एक-एक सर्पपको जम्बूद्वीप आदि प्रत्येक द्वीप तथा समुद्रमें डालना चाहिये, इस रीतिसे एक-एक सर्पप डालनेसे जिस द्वीप या समुद्रमें मूल म्रानवस्थितपर्य विलकुल खाली हो जाय, जम्त्रुद्वीपसे (मूल स्थानसे) उस सर्षप-समाप्ति-कारक द्वीप या समुद्र तक लम्या-चौड़ा नया पल्य बना लेना चाहिये, जो ऊँचाईमें पहले पल्यके वरावर ही हो। फिर इस उत्तरानवस्थितपल्यको सर्पपेंसे भर देना श्रीर एक-एक सर्षपको आगेके द्वीप-समुद्रमें डालना चाहिये। इस प्रकार एक-एक सर्वप निकालनेसे जब यह पर्य भी खाली हो जाय, तब इस प्रथम उत्तरानवस्थितपत्यके खाली हो जानेका सूचक एक सर्पप शलाका नामके पल्यमें डालना। जिस झीपमें या जिस समुद्रमें प्रथम उत्तरानवस्थित खाली हो जाय, मृल स्थान (जम्बूद्धीपसे) उस द्वीप या समुद्र तक विस्तीर्ण अनवस्थितपल्य फिर वनाना तथा उसे सर्पपोसे भरकर श्रागेके डीप-समुद्रमें एक-एक सर्पप डालना चाहिये। उसके विलकुल खाली हो जानेपर समाप्ति-स्चक एक सर्वप शलाकापल्यमें फिरसे डालना चाहिये। इस तरह जिस द्वीपमें या जिस समुद्रमें श्रन्तिम सर्पप डाला गया हो, मृत स्थानसे उस सर्षप समाप्ति-कारक द्वीप या समुद्र तक विस्तीर्ण एक-एक अनवस्थितगल्य बनाते जाना और उसे सर्पपोंसे भर कर उक्त विधिके अनुसार खाली करते जाना और एक-एक अनवस्थित-पल्यके खाली हो चुकनेपर एक-एक सर्घप शलाकापल्यमें डालते जाना। ऐसा करनेसे जब शलाकापत्य सर्पपेसे पूर्ण हो जाय, तब मृल स्थानसे श्रन्तिम सर्षपवाले स्थान तक विस्तीर्ण श्रनवस्थित-पल्य बनाकर उसे सर्पपींसे भर देना चाहिये। इससे अब तकमें अनवस्थितपत्य और शलाकापत्य सर्षपोंसे भर गये। इन दोमेंसे श्रुलाकायल्यको उठाना और उसके सर्षपोमेंसे एक-एक सर्षपको उक्त विधिके अनुसार आगेके द्वीप-ससुद्रमें डालना चाहिये। एक-

पक सर्यप निकालनेसे जय शलाकापत्य बिलकुल खाली हो जाय, नय शलाकापत्यके खाली हो जानेका स्चक पक सर्पप प्रतिशलाका-पत्यमें डालना चाहिये। अय तकमें अनयस्थितपत्य सर्पपोंसे भरा पड़ा है, शलाकापत्य पाली हो चुका है और प्रतिशलाकापत्यमें एक सर्पप पड़ा हुआ है।

इसके पश्चान् अन्यस्थितपल्यके एक-एक सर्पपको आगेके
हीप-समुद्रमें डालकर उसे खाली कर देना चाहिये और उसके
माली हो चुकनेका सुचक एक सर्पप पूर्वकी नरह शलाकापल्यमें,
जो जाली हो गया है. डालना चािएये। इस प्रकार मूल स्थानसे
अन्तिम सर्पपवाले स्थान नक विस्तीर्ण् नया-नया अनवस्थितपल्य धनाते जाना चाहिये और उसे सर्पपासे भरकर उक्त विधिके
अनुमार गाली करते जाना चाहिये। तथा प्रत्येक अनवस्थितपल्यके पाली हो चुकनेपर एक-एक सर्पप शलाकापल्यमें डालते
जाना चाहिये। ऐसा करनेसे जब शलाकापल्य सर्पपासे फिरसे भर
जाय, नय जिस स्थानमें अन्तिम सर्पप पडा हो, मूल स्थानसे उस
स्थान नक विस्तीर्ण् अनवस्थितपल्यको बनाकर उसे भी सर्पपासे
भर देना चाहिये। अब तकमें अनवस्थित और शलाका, ये वो पल्य
भरे पुष हैं और अतिशलाकापल्यमें एक सर्पप है।

शलामापल्यको पूर्व-विधि के श्रनुसार फिरसे खाली कर देना चाहिये श्रीर इसके साली हो चुकनेपर एक सर्पप प्रतिशलाका-पल्यमं रखना चाहिये । श्रय नक श्रनविधतपल्य भरा हुश्रा है, शलाकाप स्य साली है श्रीर प्रनिशलाकापल्यमं दो सर्पप पड़े हुए हैं।

इसके आगे फिर भी पूर्वोक्त विधिके श्रमुसार अनवस्थित-पल्यको स्नाली करना और एक-एक सर्पपको शलाकापल्यमें डालना चाहिये। इस प्रकार शलाकापल्यको बार-बार भर कर उक्त विधिके अनुसार खाली करते जाना तथा खाली हो जानेका सूचक एक-एक सर्षप प्रतिशलाकापल्यमें डालते जाना चाहिये। जब एक-एक सर्षपके डालनेसे प्रतिशलाकापल्य भी पूर्ण हो जाय, तब उक्त प्रक्रियाके अनुसार अनवस्थितपल्यद्वारा शलाकापल्यको भरना और पीछे अनवस्थितपल्यको भी भर रखना चाहिये। अब तकमें अनवस्थित, शलाका और प्रतिशलाका, ये तीन पल्य भर गये हैं। इनमेंसे प्रतिशलाकाको उठाकर उसके सर्पपीमेंसे एक-एक सर्पपको आगेके द्वीप-समुद्रमें डालना चाहिये। प्रतिशलाकापल्यके खाली हो खुकनेपर एक सर्पप जो प्रतिशलाकापल्यको समाप्तिका सूचक है, उसको महाशलाकापल्यमें डालना चाहिये। अब तकमें अनवस्थित तथा शलाका-पल्य भरे पड़े हैं, प्रतिशलाकापल्य खाली है और महाशलाकापल्यमें एक सर्पप पड़ा हुआ है।

इसके अनन्तर श्लाकापल्यको खाली कर एक सर्पप प्रतिश्लाकापल्यमें डालना और अनवस्थितपल्यको खाली कर शलाकापल्यमें एक सर्पप डालना चाहिये। इस प्रकार नया-नया अनवस्थितपल्य बनाकर उसे सर्पपीसे भरकर तथा उक विधिके
अनुसार उसे खालीकर एक-एक सर्पपद्वारा शलाकापल्यको
अरना चाहिये। हर एक शलाकापल्यके खाली हो चुकनेपर एक-एक
सर्पप प्रतिशलाकापल्यमें डालना चाहिये। प्रतिशलाकापल्य भर
जानेके बाद अनवस्थितद्वारा शलाकापल्य भर लेना और अन्तमें
अनवस्थितपल्य भी भर देना चाहिये। अब तकमें पहले तीन
पल्य भर गये हैं और चौथेमें एक सर्पप है। फिर प्रतिशलाकापल्यको उक्त रीतिसे खाली करना और महाशलाकापल्यमें एक
सर्पप डालना चाहिये। अब तकमें पहले दो पल्य पूर्ण हैं। प्रतिशलाकापल्य खाली है और महाशलाकापल्यमें दो सर्पप हैं। इस
तरह प्रतिशलाकाद्वारा महाशलाकाको भर देना चाहिये।

इस प्रकार पूर्व-पूर्व पल्यके खाली हो जानेके समय डाले गये एक-एक सर्वपसे क्रमशः चौथा,तीसरा और दूसरा पल्य, जब भर जाय तब अनवस्थितपल्य, जो कि मूल स्थानसे अन्तिम सर्वपवाले डीप या समुद्र तक लम्बा-चौड़ा बनाया जाता है, उसको भी सर्वपीसे भर देना चाहिये। इस क्रमसे चारों पल्य सर्वपीसे उसा-उस भरे जाते हैं॥ ७४-७६॥

# सर्षप-परिपूर्ण पत्योंका उपयोग । पढमतिवन्तुद्धरिया, दीबुदही पन्त्रचनसरिसवा य । सन्वो वि एगरासी, रुबूणो परमसंखिजं॥ ७७॥

प्रथमित्रपत्योद्धृता, द्वीपोदधयः पत्यचतुः सर्पपाश्च ।

सर्वेष्यिकगशी, रूपानः परमस्वयेषम् ॥ ७७ ॥

श्रर्थ—जितने द्वीप-समुद्रोंमें एक-एक सर्पप डालनेसे पहले तीन पर्य खाली हो गये है, वे सव द्वीप-समुद्र श्रीर परिपूर्ण चार पर्योके सर्पप, इन दोनोंकी संख्या मिलानेसे जो संख्या हो, एक कम वही संख्या उत्क्रप्ट संख्यात है ॥ऽऽ॥

भावार्थ—अनवस्थित, शलाका और प्रतिशलाका-पत्यको वार-वार सर्पपोंसे भर कर उनको खाली करनेकी जो विधि ऊपर दिखलाई गई है, उसके अनुसार जितने होपोंमें तथा जितने समुद्रोंमें एक-एक सर्पप पड़ा हुआ है, उन सब द्वीपोंकी तथा सब समुद्रोंकी की संख्यामें चारों पत्यके भरे हुए सर्पपोंकी संख्या मिला हेनेसे जो संख्या होती है, एक कम बही सख्या उत्ह्रप्ट संख्यात है।

उत्कृष्ट संख्यात श्रीर जघन्य संख्यात, इन दो के वीचकी सब संख्याको मध्यम संख्यात समस्तना चाहिये। शास्त्रोमें जहाँ-कहीं संख्यात शन्दका व्यवहार हुत्रा है, वहाँ सब जगह मध्यम संख्यात-से हो मतल्य है॥ ७७॥

# असंख्यात श्रीर अनन्तका स्वरूप। [दो गायाओं हो]

# रुवजुयं तु परित्ता,-संखं बहु श्रस्स रासि अन्मासे। जुत्तासंखिज्ञं बहु, श्राविचयासमयपरिमाणं॥७८॥

रूपयुत तु परीत्तासख्यं रुघ्वस्य राश्चेरभ्यासे । युक्तासख्यय रुघु, आविरुकासमयपरिवाणम् ॥७८॥

श्रर्थ—उत्कृष्ट संख्यातमें रूपे (एक की संख्या) मिलानेसे जघन्य परीत्तासंख्यात होता है। जघन्य परीत्तासंख्यातका श्रभ्यास करनेसे जघन्य युक्तासंख्यात होता है। जघन्य युक्तासंख्यात ही एक श्रावितकाके समयोंका परिमाण है॥ ॥ ॥

भावार्थ—उत्कृष्ट संख्यातमे एक संख्या मिलानेसे जघन्य परोत्तासंख्यात होता है। श्रर्थात् एक-एक सर्पप डाले हुए द्वीप-समुद्रोकी श्रौर चार पल्योंके सर्पपोंको मिली हुई संपूर्ण संख्या ही जघन्य परीत्तासंख्यात है।

जघन्य परीत्तासंख्यातका श्रभ्यासं करनेपर जो संख्या

१---दिगम्बर-शास्त्रोंमें भी 'रूप' राय्द एक मख्याके श्रथंमें प्रयुक्त है। जैमे -जोवकाएडकी १०७ तथा ११०वीं गाथा श्रादि तथा प्रवचनमार ज्ञयाधिकारकी ७४वीं गाथा की टीका।

२—जिम सख्याका अभ्यास करना हो, उमके श्रङ्गको उतना दफा लिखकर परस्पर
गुणना अर्थात् प्रथम अद्गु तो द्सरेके नाथ गुणना आर जो गुणन-फन्न आने, उसको तीसरे अद्गु के
नाथ गुणना, इसके गुणन-फन्को अगले अद्गु के नाथ। इम प्रकार पूर्व-पूर्व गुणन-फलको अगले
अगले अद्गु के साथ गुणना, अन्तमं जो गुणन-फन्न प्राप्त हो, वही विविद्यत सख्याका श्रम्याम
है। उदाहरणार्थ—प्रका अभ्यास ३१२५ है। इसकी विधि इम प्रकार है —प्रको पाँच दफा
लिखना —प्र, प्र, प्र, प्र। पहले प्रको दूमरे प्रके साथ गुणनेसे २५ हुए, २५को तीसरे प्रके
माथ गुणनेमे १-४, १२५को चौथे प्रके साथ गुणनेसे ६२५, ६२५को पाँचवें प्रके साथ गुणनेसे
३१२५ हुए।

श्राती है, वह जघन्य युक्तासंख्यात है। शास्त्रमें श्रावितकाके समयों-को श्रसंख्यात कहा है, सो जघन्य युक्तासंख्यात समभाना चाहिये। एक कम जघन्य युक्तासंख्यातको उत्कृष्ट परीत्तासंख्यात तथा जघन्य परीत्तासंख्यात श्रीर उत्कृष्ट परीत्तास ख्यातके वीचकी सब संख्याश्रोंको मध्यम परीत्तासंख्यात जानना चाहिये॥ ७ =॥

# वितिचउपंचमगुण्णे, कमा सगासंख पढमचउसत्ता। णंता ते रूवजुया, मज्भा रुवूण् गुरु पच्छा ॥७६॥

द्वितीयतृतायचतुर्थपञ्चमगुणने क्रमात् सप्तमाग्रख्य प्रथमचतुर्थसप्तमाः । अनन्तास्ते रूपयुता, मध्या रूपोना गुरवः पश्चात् ॥७९॥

श्रर्थ—दूसरे, तीसरे, चौथे श्रौर पाँचवें मृल-भेदका श्रभ्यासक्तरनेपर श्रमुक्तमसे सातवाँ श्रसंख्यात श्रौर पहला, चौथा श्रौर सातवाँ श्रनन्त होते हैं। एक संख्या मिलानेपर ये ही सख्याएँ मध्यम संख्या श्रौर एक संख्या कम करनेपर पीछेकी उत्कृष्ट संख्या होती है॥ ७६॥

भावार्थ-पिछली गाथामें असंत्यातके चार भेदोंका स्वरूप बतलाया गया है। अय उसके शेप भेदोंका तथा अनन्तके सब भेदोंका स्वरूप लिखा जाता है।

श्रसंख्यात श्रौर श्रनन्तके मूल-भेद तीन-तीन है, जो मिलनेसे छह होते हैं। जैसे:—(१) परीत्तासंख्यात, (२) युक्तासंख्यात श्रौर (३) श्रसंख्यातासंख्यात, (४) परीत्तानन्त, (५) युक्तानन्त श्रौर (६) श्रनन्तानन्त। श्रसंख्यातके तीनों भेदके जघन्य, मध्यम श्रौर उत्हृष्ट भेद करनेसे नौ श्रौर इस तरह अनन्तके भी नौ उत्तरभेद होते हैं, जो ७१ वीं गाथामें दिखाये हुए हैं।

उक्त छह मूल भेदोंमेंसे द्सरेका अर्थात् युक्तासंख्यातका अभ्यास करनेसे नी उत्तर-भेदोंमेंसे सातवाँ असंख्यात अर्थात् ज्ञान्य असंख्यातासंख्यात होता है। ज्ञान्य असंख्यातासंख्यात मेंसे एक घटानेपर पीछेका उत्कृष्ट भेद अर्थात् उत्कृष्ट युक्तासंख्यात होता है। ज्ञान्य युक्तासंख्यात और उत्कृष्ट युक्तासंख्यातके वीचकी सब संख्याएँ मध्यम युक्तासंख्यात है।

उक्त छह मूल भेदोंमेंसे तीसरेका अर्थात् असंरयातासख्यातका अभ्यास करनेसे अनन्तके नौ उत्तर भेदोंमेंसे प्रथम अनन्त अर्थात् जयन्य परीत्तानन्त होता है। जघन्य परीत्तानन्तमेंसे एक संख्या घटानेपर उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यान होता है। जघन्य असंख्याता-संख्यात और उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यातके वीचकी सब संरयाम् मध्यम असंख्यातासंख्यात हैं।

चौथे मूल भेदका अर्थात् परीत्तानन्तका अभ्यास करनेसे अनन्तका चौथा उत्तर भेद अर्थात् जघन्य युक्तानन्त होता है। एक कम जघन्य युक्तानन्त उत्कृष्ट परीत्तानन्त है। जघन्य परी-त्तानन्त तथा उत्कृष्ट परीत्तानन्तके घीचकी सब संख्याएँ मध्यम परीत्तानन्त हैं।

पाँचवें मूल भेदका अर्थात् युक्तानन्तका अभ्यास करनेसे अनन्त-का सातवाँ उत्तर भेद अर्थात् जघन्य अनन्तानन्त होता है। इसमेंसे एक कम करनेपर उत्कृष्ट युक्तानन्त होता है। जघन्य युक्तानन्त और उत्कृष्ट युक्तानन्तके वीचकी सब संख्याएँ मध्यम युक्तानन्त हैं। जघन्य अनन्तानन्तके आगेकी सब संख्याएँ मध्यम अनन्तानन्त ही हैं; क्योंकि सिद्धान्ते मतके अनुसार उत्कृष्ट धनन्तानन्त नहीं माना जाता॥ ७६॥

१-- अनुयोगद्वार, पृष्ठ के प्र तथा २४१ ।

# श्रसंख्यात तथा श्रनन्तके मेदोंके विपयमें कार्नग्रन्थिक मत ।

इय सुत्तुत्तं श्रन्ने. विगयमिक्कसि चडत्थयमसंखं। होइ थ्रसंखासंखं, लहु रूपजुयं तु तं मन्भ ॥ ८० ॥ स्वृणमाइमं गुरु, तिवरिगउं तं इमे दस क्खेवे। लोगाकासपण्मा, धम्माधम्मेगाजियदेसा ॥=१॥ ठिइ वंधडझवसाया, ऋणुमागा जोगच्छ्रेयपलिमागा। दुर्वह च समाण समया, पत्तेवनिगोवए खिवसु ॥=२॥ पूण्रवि नंमिति वरिगय, परित्तणंत लहु तस्स रासीणं। श्रव्मास तहु जुत्ता, एंतं श्रभव्वितयपमाणं ॥ 🖙 ॥ तब्बरमे पुण जायइ, एंताएंत लहु तं च तिक्खुसो। वग्गसु तह वि न तं हो,-इ एंत खेवे खिवसु छ इंमे ॥=४॥ सिद्धा निगोयजीवा, वणस्सई कालपुरगला चेव । सन्वमलोगनहं पुण, तिवग्गिडं केवलदुगंमि ॥८५॥ खिले णंताणंतं, हवेइ जिहं तु ववहरइ मज्भं। इय सुहुमत्थवियारो , लिहिश्रो देविंदस्रीहिं ॥=६॥

इति सूत्रोक्तमन्ये वर्गितं सङ्ग्डचतुर्थकमसंख्यम् । भवत्यस्यासंख्यं लघु रूपयुत्त तु तनमस्यम् ॥ ८० ॥ रूपोनमादिमं गुरु त्रिवर्गियत्वा तदिमान् दश क्षेपान् । लोकाकाशप्रदेशा धर्मावर्भेकजोवप्रदेशाः ॥ ८१ ॥

१-- ये ही दस चेप त्रिलोकमारकी ४२ मे ४४ तक की गाथामीं में निर्दिष्ट है।

मे दी दृद चेप त्रिलोक्तमारको ४२वा गथामे वर्णित है।

स्थितिन्द्वाध्यवसाया अनुमागा योगच्छेदपरिमागाः ।

द्वयोश्च समयोः समयाः प्रत्येकिनिगोदकाः क्षिप ॥ ८२ ॥

पुनरिप तार्रमांकिर्विगिते परीकानन्तं लघु तस्य राशीनाम् ।

अम्यासे अधु युक्तानन्तमभन्यर्ज वममाणम् ॥ ८३ ॥

तद्दर्भे पुनर्भायतेऽनन्तानन्त लघु तच्च त्रिकृत्वः ।

वर्गयस्य तथापि न तद्भवत्यनन्तक्षेत्रान् क्षिप पिडमान् ॥ ८४ ॥

सिद्धा निगोदजीवा वनस्प त. कालपुद्रलाश्चेत्र ।

सर्वमलोकनभः पुनिस्त्रवर्गयित्वा केवलद्विके ॥ ८५ ॥

क्षितेऽनन्तानन्त भवति ज्येष्ठं तु व्यवहरित मध्यम् ।

इति स्कायविचारो लिखितो देवेन्द्रस्थिभिः ॥८६॥

श्रर्थ—पीछे स्त्रानुसारी मत कहा गया है। श्रव श्रन्य श्राचार्थों-का मत कहा जाता है। चतुर्थ असंख्यात श्रर्थात् जघन्य युक्ता-संख्यातका एक वार वर्ग करनेसे जघन्य श्रसंख्यातासंख्यात होता है। जघन्य श्रसंख्यातासंख्यातमें एक संख्या मिलानेसे मध्यम श्रसंख्यातासंख्यात होता है॥ ०॥

जद्यन्य श्रसंख्यातासंख्यातमें से एक संख्या घटा दी आय तो पीचेका गुरु श्रर्थात् उत्कष्ट युकासंख्यात होता है। जद्यन्य श्रसं-ख्यातासंख्यातका तीन वारं वगे कर नीचे लिखी दसे श्रसंख्यात

१—िकसी सख्याका तीन वार वर्ग करना हो तो उस सख्याका वर्ग करना, वर्ग-जन्य सख्याका वर्ग करना और दितीय वर्ग-जन्य सख्याका भी वर्ग करना। उदाहरखार्थ—प्रका तीन वार वर्ग करना हो तो प्रका वर्ग २४, २४का वर्ग ६२४, ६२४का वर्ग ३६०६२४, यह पाँचका तोन वार वर्ग हुआ।

२—नोकाकाश, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और एक जीव, इन चारोंके प्रदेश असल्यात-असल्यात और आपसमें तुल्य हैं।

कायके प्रदेश, (३) अधर्मास्तिकायके प्रदेश, (४) एक जीवके प्रदेश, (५) स्थिति-वन्ध-जनक अध्यवसाय-स्थान, (६) अनुभाग-विशेष,

(७) योगके निर्विभाग श्रंश (=) श्रवसर्पिणी श्रोर उत्सर्पिणी, इन दो कालके समय, (६) प्रत्येकशरीर श्रीर (१०) निगोदशरीर ॥=१॥=२॥

उक्त दस संख्याएँ मिजाकर फिर उसका तीन बार वर्ग करना। वर्ग करनेसे जघन्य परीक्तानन्त होता है। जघन्य परीक्तानन्तका ध्रभ्यास करनेसे जघन्य युक्तानन्त होता है। यही श्रभव्य जीवोंका परिमाण है॥ = 3॥

उसका श्रथीत् ज्ञाचन्य युक्तानन्तका वर्ग करनेसे ज्ञाचन्य श्रनन्तान्ति होता है। ज्ञाचन्य श्रनन्तानन्तका तीन वार वर्ग करना लेकिन इतनेहीसे वह उत्कृष्ट श्रनन्तानन्त नहीं वनता। इसिलये तीन वार वर्ग करके उसमें नीचे लिखी छह श्रनन्त संख्याएँ मिलाना॥=४॥

(१) सिद्धः (२) निगोदके जीव, (३) वनस्पतिकायिक जीव, (४) तीनों कालके समय, (१) संपूर्ण पुद्गल-परमाणु और (६) समग्रे आकाशके प्रदेश, इन छह की अनन्त सख्याओं को मिलाकर फिर्से तीन वार वर्ग करना और उसमें केवल-द्विकके पर्यायों की संख्यां को मिलाना। शास्त्रमें अनन्तानन्तका व्यवहार किया जाता है, सो अध्यम अनन्तानन्तका, जधन्य या उत्कष्टका नहीं। इस सूदमा-र्थविचार नामक प्रकरणको औदेवेन्द्रसूरिने लिखा है ॥ इस ॥

भावार्थ-गा० ०१ से ७६ तकमें संख्याका वर्णन किया है, सो सैद्धान्तिक मतके श्रमुसार। श्रव कार्मश्रन्थिक मतके श्रमुसार वर्णन किया जाता है। संख्याके इक्षोस भेदों मेंसे पहले सात भेदों के स्वरूपके विषयमें सैद्धान्तिक श्रोर कार्मश्रन्थिक श्राचार्यों का कोई मत-भेद नहीं है; श्राठवें श्रादि सब भेदों के स्वरूपके विषयमें मत-भेद है।

र-मूलके 'मलोक' पदसे लोक और भनोक दोनों प्रकारका आकाश विविद्यत है।

२--- त्रेयपर्वाय अनन्त होनेमे शानपर्वाय भी अनन्त है।

# तृतीयाधिकारके परिशिष्ट ।

### परिशिष्ट "प"।

### पृष्ठ १७६, पङ्क्ति १०के 'मृल वन्ध हेतु' पर-

यह विषय, पश्यमग्रह डा० ४की १६ और २०वी गाथामें है, किन्तु उसके वर्णनमें यहाँकी अपेता कुछ भेद हैं। उममें सोलह प्रकृतियोंके बन्धको मिथ्यात्व-हेतुक, पतीम प्रकृतियोंके बन्धको अविरति-हेतुक श्ररमठ प्रकृतियोंके बन्धको क्याय-हेतुक और सातवेदनीयके बन्धको वोग-हेतुक कहा है। यह कथन अन्वय-व्यतिरेक, उमय-मूलक कार्य-कारण-मावको लेकर किया गया।है जैमे ——मिथ्यात्वके मद्भावमें मोलहका बन्ध और उसके अभावमें मोलहके बन्धका अभाव होता है, इनलिये सोलहके बन्धका अन्वय-व्यतिरेक मिथ्यात्वके साथ घर सकता है। इसी प्रकार हैनीमके बन्धका अविरतिके साथ, अरमठके बन्धका क्यायके साथ और मातवेदनीयके बन्धका योगके साथ अन्वय व्यतिरेक ममसना चाहिये।

परन्तु इस जगह केवल अन्वय-मूल क कार्य कारण-मावको लेकर बन्धका वर्णन किया है, व्यित्रेककी विवचा नहीं की है, व्यित्रेक वर्णन प्राप्त वर्णन प्रमुख्य के वर्णन किया है। अन्वय — जैसे, मिध्यान्वक ममय, अविरतिके समय, कपायके समय और योगके समय मातवेदनीयका वन्ध अवश्य होता है, इसा प्रकार मिध्यात्वके समय सोलहका बन्ध, मिध्यात्वके समय तथा अविरतिके ममय पंतींसका वन्ध और मिध्यात्वके समय, अविरतिके समय तथा कपायके समय शेष प्रकृतियोंका वन्ध अवश्य होता है। इस अन्वयमात्रको लच्चमें रखकर श्रीदेवेन्द्रसृश्यिक एक, मोलह, पंतीम और अरसठके वन्धको क्रमश चतुर्हेतुक, एक हेतुक, हि-हेतुक और ति-हेतुक कहा है। उक्त नारों बन्धोंका व्यित्रेक त प्रचम ग्रहके वर्णनानुसार केवल एक एक हेतुके साथ वट सकता है। प्रथम ग्रह और यहाँकी वर्णन-शैलीमें भेट है, तात्पर्वमें नहीं।

मत्त्वार्थ-स० क सू० १में बन्धके हेतु पाँच कहे हुए हैं, उसके धानुमार ४०० ह मृ० १की सर्वार्थिसिद्धिमें उत्तर प्रकृतियोंके और बन्ध हेतुके कार्य-कारण-मावका विचार किया है। उसमें मोलहके बन्धको मिध्यात्व-हेतुक, उन्तालीमके बन्धको अविरित हेतुक, छहके बन्धको प्रसाद-हेतुक, अद्वावनके बन्धको क्वाय-हेतुक और एकके बन्धको योग-हेतुक बतलाया है। अविरितिके अनन्तानुबन्धिकवाय-जन्य, अप्रत्याख्यानावरणक्याय-जन्य, और प्रत्याख्यानावरणक्याय-जन्य,

कार्मश्रन्थिक श्राचार्योंका कथन है कि जघन्य युकासंख्यातका वर्ग करनेसे जघन्य श्रसंख्यातासंख्यात होता है। जघन्य श्रसंख्यातासंख्यातकां,तीन वार वर्ग करना श्रीर उसमें लोकाकाश-प्रदेश श्रादिको उपर्युक्त दस श्रसंख्यात संख्याएँ मिलाना। मिलाकर फिर तीन वार वर्ग करना। वर्ग करनेसे जो संख्या होती है, वह जघन्य परीत्तानन्त है।

जघन्य परीत्तानन्तकाः अभ्यास करनेसे जघन्य युक्तानन्त होता है। शास्त्रमें अभव्य जीव अनन्त कहे गये हैं, सो जघन्य युक्तानन्त समभना चाहिये।

जधन्य युक्तानन्तका एक वार विर्म करनेसे जधन्य अनन्तानन्त होता है। जधन्य अनन्तानन्तका तीन वार वर्गकर उसमें सिद्ध आदिकी उपर्युक्त छह संस्याप मिलाना, चाहिये। फिर उसका तीन वार वर्ग करके उसमें केवलबान और केवलदर्शनके संपूर्ण पर्या-यांकी संस्याको मिलाना चाहिये। मिलानेसे जो संस्या होती है, यह 'उत्कृष्ट अनन्तानन्त' है।

मध्यम या उत्हृष्ट संख्याका स्वक्षप जाननेकी रीतिमें सैदाितक श्रीर कार्मश्रन्थिकों मत-भेद नहीं है, पर ७९ वीं तथा =०वीं
गाथामें वतलाये हुए दोनों मतके अनुसार जघन्य असंख्यातासंख्यातका स्वक्षप भिग्न-भिन्न हो जाता है। अर्थात् सैद्धान्तिकमतसे
जघन्य युक्तासंत्यातका श्रभ्यास करनेपर जघन्य श्रसंत्यातासख्यात चनता है श्रीर कार्मश्रन्थिकमतसे जघन्य युक्तासंख्यातका
वर्ग करनेपर जघन्य असंख्यातासंख्यात बनता है, इसिलंबे मध्यम
युक्तासंख्यात, उत्हृष्ट युक्तासंख्यात श्रादि श्रागेकी सब मध्यम श्रीर
उत्हृष्ट संख्याश्रीका स्वक्षप भिन्न-भिन्न यन जाता है। जघन्य असंख्यातासंख्यातमेंसे एक घटानेपर उत्हृष्ट युक्तासंख्यात होता है।
जघन्य युक्तासंख्यात श्रीर उत्हृष्ट युक्तासंख्यातके बीचकी सब

संख्याएँ मध्यम युक्तासंख्यात हैं। इसी प्रकार आगे भी किसी जघन्य संख्यामेंसे एक घटानेपर उसके पीछेकी उत्कृष्ट संख्या वनती है और जघन्यमें एक, दो आदिकी संख्या मिलानेसे उसके सजानीय उत्कृष्ट तककी वीचकी सख्याएँ मध्यम होती हैं।

सभी जघन्य और सभी उत्कृष्ट संख्याएँ एक-एक प्रकारकी हैंपरन्तु मध्यम सख्याएँ एक प्रकारकी नहीं हैं। मध्यम संख्यातके
संख्यात भेद, मध्यम असंख्यातके असंख्यात भेद और मन्यम
अनन्तके अनन्त भेद हैं, न्योंिक जघन्य या उत्कृष्ट संख्याका मतस्व
किसी एक नियत संख्यासे ही है, पर मध्यमके विषयमें यह वात
नहीं। जघन्य और उत्कृष्ट संख्यातके बीच संख्यात इकाइयाँ हैं, पवं
जघन्य और उत्कृष्टअसंख्यानके बीच असंख्यात इकाइयाँ हैं, एवं
जघन्य और उत्कृष्ट अनन्तके बीच अनन्त इकाइयाँ हैं, जो क्रमशः
'मध्यम संख्यान', 'मध्यम असंख्यात' और 'मध्यम अनन्त' कहन्नाती हैं।

शास्त्रमें जहाँ-फहीं धनन्तानन्तका व्यवहार किया गया है, वहाँ सब जगह मध्यम अनन्तानन्तसे ही मतलब है।

(उपसंहार) इस प्र करणका नाम "सूद्मार्थ विचार" रक्खा है। क्यों-कि इसमें अनेक सुद्दम विषयों पर विचार प्रगट किये गये हैं। = e = ६।

### परिशिष्ट "फ"।

### पृष्ठ २०६, पङ्कि १४के 'मूल भाव' पर-

गुर्यस्थानोंमें एक-जीवाश्रित मावोंकी संख्या जैसी इस गाथामें है, वेसी ही प्रस्महके इत् २की ६४वों गायामें है, परन्तु इस गाथाकी टीका और टबामें तथा प्रसमहकी उक्त गायाकी टीकामें थोड़ासा व्याख्या-भेद है।

दीका-टवेर्मे 'उपशमक' 'उएगान्त' दो पदोसे नीवां, दसवां और ग्यारहवां, ये तीन गुर्यार्थान महर्षा किये गये हे और 'अपूर्व' पदसे आठवां गुर्यास्थानमात्र । नीवं आदि तीन गुर्यार्थानमं उपशमश्रेणिवाले भीपशमिकमम्यक्त्वीको या चायिकसम्यक्त्वीको चारित्र श्रीपशमिक माना है। आठवें गुर्णस्थानमं श्रीपशमिक या चायिक किसी सम्यक्त्ववालेको श्रीपशमिकचारित्र इष्ट नहा है, किन्तु चायोपगमिक। इसका प्रमाण गाथामं 'अपूर्व' शब्दका अलग महर्ण करना है, क्योंकि यदि आठवें गुर्णस्थानमं भी श्रीपशमिकचारित्र इष्ट होता तो 'अपूर्व' शब्द अलग महर्ण न करके उपशमक शब्दमे हो नौवें आदि गुर्णस्थानकी तरह आठवेंका भी सूचन किया आता। नौवें और दसवें गुर्णस्थानके चपकश्रेणि-गत-जीव-सम्बन्धी मार्गोका व चारित्रका उहेस टीका या टवेमें नहां है।

पश्चसग्रहको दोकामे श्रोमलयगिरिने 'उपरामक'-'उपरान्त' पदसे आठवेंसे ग्यारहर्ने तक उपरामश्रेणिवाले चार गुणस्थान और 'अपूर्व' तथा 'जीख' पदसे आठवों, नौवाँ, दसवा और वार-हवाँ, वे जपकश्रेणिवाले चार गुणस्थान ग्रहणाकिये हैं। उपरामश्रेणिवाले उक्त चारों गुणस्थानमें उन्होंने श्रीपश्मिकचारित्र माना है, पर जपकश्रेणिवाले चारों गुणस्थानके चारित्रके सम्बन्धमें कुछ उल्लेख नहीं किया है।

ग्यारहर्ने गुणस्थानमें मपूर्ण मोहनीयका उपशम हो जानेके कारण सिर्फ श्रीपशमिक-चारित्र हैं। नीवें और दसवें गुणस्थानमें श्रीपशमिक-घायोपशमिक दो चारित्र हैं, क्योंकि इन दो गुणस्थानोंमें चारित्रमोहनीयको कुछ प्रकृतियाँ उपशान्त होती है, सब नहां। उपशान्त प्रकृ तियोंकी अपेचासे श्रीपशमिक और अनुपशान्त प्रकृतियोंकी अपेचासे चायोपशमिक-चारित्र सम-मत्ना चाहिये। यथि यह वात इस प्रकार स्पष्टतासे नहीं कही गई है परन्तु प्रच० द्वा० इसी २५वीं गायाकी टीका देखनेसे इस विषयमें कुछ भी सदेह नहीं रहता, क्योंकि उसमें सूक्मसपराय-चारित्रकों, जो दसवें गुणस्थानमें ही होता है, चायोपशमिक कहा है। ये तीन भेद किये हैं। प्रथम अविरितको पश्चीमके बन्धका, दूसरीको दसके बन्धका और तीसरीको चारके बन्धका कारण दिखाकर कुल उन्तालीसके बन्धको अविरिति-हेतुक कहा है। पश्चसग्रहमें जिन अरसठ प्रकृतियोंके वन्धको कपाय-हेतुक माना है, उनमेंसे चारके बन्धको प्रत्याख्यानावरणकपाय जन्य अविरिति-हेतुक और छल्के बन्धको प्रमाद-हेतुक मर्वार्थसिहिमें बतलाया है, इमलिये उसमें कपाय-हेतुक बन्धवाली अष्ट्रावन प्रकृतियों हो करी हुई है। उपरामश्रेणिवाले बाठनें, नौवें और दसवें गुणस्थानमें नारित्रमोहनीयके उपरामका बारम्भ या कुछ प्रकृतियोंका उपराम होनेके कारण श्रीपरामिकचारित्र, जैसे पश्सम्बद्ध टोकामें माना गया है, वैसे ही चपकश्रेखिवाले भाठवें ब्रादि तीनों गुणस्थानोंमें चारित्रमोहनीयके खयका श्रारम्भ वा कुछ प्रकृतियोंका खय होनेके कारण चायिकचारित्र माननेमें कोई विरोध नहीं दीख पड़ता।

गाम्मटसारमें उपरामश्रेणिवाले आठवें आदि चारों गुणस्थानमें चारित श्रीपरामिक ही माना है और चायोपरामिकका स्पष्ट निपेध किया है। इसी तरह खपकश्रेणिवाले चार गुणस्थानोंमें चायिकचारित्र हो मानकर चायोपरामिकका निषेध किया है। यह बात कर्मकाण्डकां =४५ और =४६वा गाथाओंके देखनेसे स्पष्ट हो जाती है।

1 1

उपरामश्रेणिवाले आठवें, नौवें और दसवें गुणस्थानमें चारिश्रमोहनीयके उपरामका श्रारम्भ या कुछ प्रकृतियोंका उपराम होनेके कारण औपरामिकचारित्र, जैसे पथसग्रह टोकामें माना गया है, वैसे ही चपकश्रेणिवाले आठवें श्रादि तीनों गुणस्थानोंमें चारित्रमोहनीयके चयका श्रारम्भ या कुछ प्रकृतियोंका चय होनेके कारण चाथिकचारित्र माननेमें कोई थिरोध नहीं दीख पडता।

गाम्मटसारमें चपरामश्रेणिवाले श्राठवें श्रादि चारों गुणस्थानमें चारित्र श्रीपशमिक ही माना है श्रीर ह्यायोपशमिकका स्पष्ट निर्पेध किया है। इसी तरह चपकश्रेणिवाले चार गुणस्थानोंमें चायिकचारित्र ही मानकर ह्यायोपशमिकका निर्पेध किया है। यह बात कर्मकाएडका इप्टर श्रीर =४६ श्रीर =४६वीं गाथाओंके देखनेसे स्पष्ट हो जाती है।

### परिशिष्ट "व"।

### पृष्ठ २०७, पङ्क्ति ३ के 'भावार्थं' शब्दपर—

यह विचार एक जीवमें किसी विविद्यत समयमें पाये जानेवाले आवोंका हैं।

एक जावमें भिन्न भिन्न समयमें पाये जानेवाले भाव और अनेक जीवमे एक ममयमें या भिन्न भिन्न समयमें पाये जानेवाले भाव प्रसङ्ग-वश लिखे जाते हैं। पहले तीन गुणस्थानोमें औद-यिक, जायोपरामिक और पारिणामिक, ये तीन मार्ग चोथेमे ग्यारहर्वे तक आठ गुणस्थानोमें पाँचो भान बारहर्वे गुणस्थानमें औपरामिकके निवास चार मान और तेरहर्वे तथा वीवहर्वे गुणस्थानमें भीपरामिक-चायोपरामिकके सिवास तीन मान होते मैं।

अने ह जीवोंकी अपेचासे गुण्स्थानोंमें भावोंके उत्तर मेद-

वायोपशमिक—पहले दो गुर्यस्थानोंमें तीन श्रन्नान, चनु श्रादि वो दर्शन, वान श्रादि पाँच लियदा, ये १०, तोसरेंमें तीन ज्ञान, तीन दर्शन, मिश्रवृष्टि, पांच लियदा, ये १०, तोसरेंमें तीन ज्ञान, तीन दर्शन, मिश्रवृष्टि, पांच लियदा, ये १२, चौथेमें तोमरे गुर्यस्थानमाले १२ किन्तु मिश्रवृष्टिके म्थानमें सम्यक्तव, पाँचवेंमें चौथे गुर्यस्थानमाले बारह तथा देशिवरित, कुल १३, छठे, सातवेंमे उक्त तेरहमेंमे देश विरतिको वटाकर उनमें मर्वविरित श्रीर गन पर्यवशान मिलानेसे १४, श्राठवें, नौवें श्रीर दम्बें गुर्यस्थानमं इक्त तेरहमेंने चारित्रको छोड़कार श्रेष १२ व्यापहाने बारहवें ग्रुर्यस्थानमें उक्त तेरहमेंने चारित्रको छोड़कार श्रेष १२ व्यापिशमिक भाव है। नेरहवें श्रीर चीदहवेम वायोपशमिकभाव नहीं है।

श्रीदियक—पहले गुण्रथानमें अज्ञान आदि २१, दूसरेमें मिथ्यात्वक सिवाय २०, तीसरे-चौथेंग अञ्चानको छोड़ १६, पाँचवेंमें देवगति, नारकगतिके सिवाय उक्त उन्नीममेंसे शेप १७, इन्देमें तिर्यंश्चगति और असयम घटाकर १५, सातवेंमें कृष्ण श्रादि तीन लेखाओंको छोड़कर उक्त पन्द्रहमेंसे शेप १२, श्राठवें नौयेंमें तेज और पद्म लेखाके सिवाय १०, दमवेंमें कोभ, मान, माथा श्रीर तीन वेदके सिवाय उक्त दसमेंसे शेप ४, खारहवें, बारहवें और तेरहवें गुण्यानमें सज्बलनलोमको छोड़ शेप ३ और चौदहवें, गुण्यानमें गुहुलेखाके मिवाय तीनमेंसे मनुष्यगति और अमिद्रत्व, ये दो औदियकमाव है।

चायिक—पहले तीन गुरास्थानोंमें चायिकमाव नहीं है। चौथेसे ग्यारहर्वे तक भाठ गुरास्थानोंमें सम्यक्त्व, बारहवेंमें सम्यक्त्व भीर चारित्र दो श्रीर तेरहर्वे चौदहर्वे दो गुरास्थानोंमें न चायिकमाव है।

श्रीपरामिक—पहले तीन श्रीर बारहवें श्राटि तीन, इन छड़ गुग्रस्थानोमें श्रीपरामिकमाव नहीं हैं। चीथेते श्राठवें तक पांच गुग्रस्थानोमें सम्यवस्व, नौवेंसे ग्यारहवें तक तीन गुग्रम्थानोमें सम्यवस्व श्रीर चारित्र, ये दो श्रीपरामिकमाव हैं। पारियामिक—पहले गुणस्थानमें जीवत्व आदि तीनों, दूसरेसे बारहवें तक ग्यारह गुणस्थानोंमें जीवत्व, भन्धत्व दो और नेरहवें-चौदहवेंमें जीवत्व हो पारियामिकमाव है। भन्यत्व अनादि-सान्त है। क्योंकि सिद्ध-अवस्थामें उसका अमाव हो जाता है। वानिकर्म सय होनेके ब.द मिद्ध-अवस्था प्राप्त होनेमें बहुत विलम्ब नहीं लगता, इम अपेदास नेरहवें-चीटहवें गुणस्थानमें भन्यत्व पूर्वाचारोंने नहीं माना है।

गोम्मटसार-कर्मकायड को ८२० से ८७४ तकको गाथाओं में स्थान-गत तथा पट-गत मङ्ग-हारा भावोंका बहुत विस्तारपूर्वक वर्णन किया है।

एक-जीवाशित भावोंके उत्तर मेट ---

कायोपरामिक—पहले दो गुणस्थानमें मिति-शृत दो या विभिन्नसहित तीन प्रणान, ध्रचलु एक या चलु-श्रचलु दो दर्शन दान श्रादि शॅच लिक्यों, तीमरेमें दो या तीन शान, दो या तीन दर्शन, मिश्रदृष्टि, पाच लिक्यों, चौथेमें दो या तीन ज्ञान, श्रप्याप्त-श्रवस्थामें श्रचलु एक या श्रविसिहित दो दर्शन श्रीर पर्याप्त श्रवस्थामें दो या तीन दर्शन, मम्यक्त्व, वाँच लिक्यों पाँचवेमें दो या तीन शान, दो या तीन दर्शन, मम्यक्त्व, देशविरित, पाच लिक्यां, छठे मातयेमें दो नीन या मन पर्यायपर्यन्त चार ज्ञान, दो या तीन दर्शन, मम्यक्त्व, चारित्र, पांच लिक्यां, श्राठवें, नीवें श्रीर दसवेंमें मम्यक्त्वको छोड़ छठे श्रीर सातवें गुणस्थानवाले सब कायोपशिक भाव। ग्यारहवें-बारहवेंमें चारित्रको छोड़ इसवें गुणस्थानवाले सब साव।

श्रीदियक-पहले गुणस्थानमें श्रज्ञान, श्रिसद्धत्व, श्रस्तयम, एक लेश्या, एक कवाय, एक गित, एक वेदाशीर मिथ्यात्व, दूसरेमें भिथ्यात्वको छोड़ पडले गुणस्थानवाले मन श्रीटियक, तीसरे, चौथे श्रीर पाँचवें में श्रज्ञानको छोड़ दूसरेवाले सब, छठेमे लेकर नीवें तकमें श्रम्यमके मिवाय पाँचवें वाले सब, दसवें में वेदके सिवाय नीवें वाले सब, न्यारहवें वारहवें में कपायके मिवाय दसवें वाले सब, नेग्हवें में श्रिसद्धत्व, लेश्या श्रीर गित, चौटहवें में गित श्रीर श्रिसद्धत्व।

चायिक—चीथेमे न्यारहर्वे गुणस्थान तकने मम्यक्त्र, बारहर्वेमे मन्यगत्व श्रीर चारित्र दो भीर तेरहर्वे चीदहर्वेमें—नी चायिकमाव।

श्रीपशमिक—चौथेसे श्राठवें तक सम्यक्त्य, नीवेंसे ग्यारहवें तक सम्यक्त्व श्रीर चारित्र । पारिणामिक—पहलेमें तोनों, !द्मरेसे वारहवें तकमें जीवत्व श्रीर भन्यत्व दो, इतेरहवें श्रीर चीदहवेंमें एक जीवत्व ।

## परिशिष्ट मं० १।

## न्देताम्बरीय तथा दिगम्बरीय संप्रदायके [कुछ] समान तथा श्रसमान मन्तव्य ।

(有)

ानिश्चय और व्यवहार-दृष्टिसे जीव शब्दकी व्याख्या दोनों संप्र-दायमे तुल्य है। पृष्ट-४। इस सम्वन्धमें जीवकाण्डका 'प्राणाधि-कार' प्रकरण और एसकी टीका देखने योग्य है।

मार्गणास्थान शब्दकी न्याख्या दोनों संप्रदायमें समान है। ९४-४।

गुणस्थान शब्दकी व्याख्या शैळी कर्मप्रनथ और जीवकाण्डमे मिन्नसी है, पर उसमें तात्त्विक अर्थ-मेट नहीं है। पृ०-४।

डपयोगका स्वरूप दोनों सम्प्रदायोंमें समान माना गया है। पृ०-५।

कर्मप्रनथमें अपर्याप्त संज्ञीको तीन गुणस्थान माने हैं, किन्तु गोम्मटसारमें पाँच माने हैं। इस प्रकार दोनोका संख्याविषयक मत-भेद हैं, तथापि वह अपेक्षाकृत है, इसिख्ये वास्तीवक दृष्टिसे उसमे समानता ही है। पृ०-१२।

केव उद्यानीके विषयमे सिंहात्व तथा असंहित्वका व्यवहार दोनों संप्रदायके शास्त्रोंमें समान है। प्र०-१३।

वायुकायके शरीरकी व्वजाकारता दोनों संप्रदायको मान्य

छादास्थिक उपयोगोंका काल-मान अन्तर्भुहूर्त-प्रमाण दोनों संप्र-दायोको मान्य है । पृ०-२०, नोट ।

भावलेश्याके सम्बन्धकी स्वरूप, दृष्टान्त आदि अनेक बार्ते दोनों सम्प्रदायमे तुल्य हैं। पृ०-३३।

चौदह नार्गणाओका अर्थ दोनें। सम्प्रदायमें समान है तथा उनकी मूछ गाथाएँ भी एकमी है। पृ०-४७, नोट।

सम्यक्तवंकी व्याख्या दोनो सम्प्रदायमे तुल्य है। पृ०-५०,नोट। व्याख्या कुछ भिन्नसी होनेपर भी आहारके स्वरूपमें दोनों सम्प्रदायका तात्त्विक भेद नहीं है। श्वेताम्बर-प्रनथों से सर्वत्र आहारके तीन भेद है और दिगम्बर-प्रनथों कहीं छह भेद भी मिळते हैं। पृ०-५०, नोट।

परिहारविशुद्धसयमका अधिकारी कितनी चम्रका होना चाहिये, उसमें किनना ज्ञान आवश्यक हैं और वह संयम किसके समीप महण किया जा सकता और उसमें विहार आदिका कालनियम कैसि है, इत्यादि उसके सम्बन्धकी बाते दोनों सम्प्रदायमें बहुत अंशोंमें समान हैं। पृ०-५९, नोट।

क्षायिकसम्यक्त्व जिनकालिक मनुष्यको होता है, यह बात होनो सम्प्रदायको इष्ट है। ए०-६६, नोट।

केवलीमें द्रव्यमनका सम्बन्ध दोनों सम्प्रदायमें इष्ट है । पु॰-१०१, नोट।

मिश्रसम्यग्द्धि गुणस्थानमें मति आदि उपयोगों की ज्ञान-अज्ञान उभयस्पता गोम्मटसारमें भी है। पू०-१०९, नोट।

गर्भज मनुष्योंकी संख्याके सूचक उन्तीस अह दोनो सम्प्रदायमें तुस्य हैं। ए॰-११७, नोट। इन्द्रियमार्गणामें द्वीन्द्रिय खादिका और कायमार्गणामें तेजः-काय खादिका विशेषाधिकत्व होनों सम्प्रदायमें समान इष्ट है। ए०-१२२, नोट।

वक्रगतिमें विश्रहोंकी संख्या दोनों सम्प्रदायमें समान है। फिर भी श्वेताम्बरीय प्रन्थोंमें कहीं-कहीं जो चार विष्रहोंका मतान्तर पाया जाता है, वह दिगम्बरीय प्रन्थोंमें देखनेमें नहीं जाया। तथा वक्रगतिका काल-मान दोनों सम्प्रदायमें तुल्य है। वक्रगतिमें अना-हारकत्वका काल मान, व्यवहार और निश्चय, दो दृष्टियोंसे विचारा जाता है। इनमेंसे व्यवहार-दृष्टिके अनुसार श्वेताम्बर-प्रसिद्ध तत्त्वार्थ-में विचार है और निश्चय-दृष्टिके अनुसार दिगम्बर-प्रसिद्ध तत्त्वार्थमें विचार है। अत एव इस विषयमें भी दोनों सम्प्रदायका वास्तविक मत-मेंद्र नहीं है। ए०-१४३।

अवाधिदर्शनमें गुणस्थानोंकी सख्याके विषयमें सैद्धान्तिक एक और कामेश्रन्थिक दो, ऐसे जो तीन पक्ष हैं, उनमेमे कामेश्रन्थिक बोनों ही पक्ष दिगम्बरीय श्रन्थोंमें मिलते हैं। पृ०-१४६।

कंत्रलज्ञानीमे आहारकत्व, आहारका कारण असातवेदनीयका उदय और आदारिक पुद्रलोंका प्रहण, ये तीनों यातें दोना सम्प्रदायः में ममान मान्य हैं। पृ०-१४८।

गुणम्थानमं जीवस्थानका विचार गोम्मटसारमें कर्मप्रन्थकी अपेक्षा कुछ भिन्न जान पड़ता है। पर वह अपेक्षाकृत होनेसे वस्तुतः कर्मप्रन्थके समान ही है। पृ०-१६१, नोट।

्र गुणस्थानमें उपयोगकी संख्या कर्मप्रन्थ और गोम्मटसारमें तुल्य है। पृ०-१६७, नोट।

एकेन्द्रियमें सासादनभाव मानने और न माननेवाले, ऐसे जो

दो पक्ष श्वेताम्बर-प्रन्थों में हैं, दिगम्बर-प्रन्थों में भी हैं। पृ०-१७१, नोट।

श्वेताम्बर'प्रनथोंमें जो कही कर्मवन्धके चार हेतु, कहीं दो हेतु और कहीं पाँच हेतु कहे हुए हैं; दिगम्बर-प्रनथोंमें भी वे सब वाणत हैं। पृ०—१७४, नोट।

वन्ध-हेतुओके उत्तर भेद आदि दोनों संप्रदायमें समान हैं। पृ०-१७५, नोट।

सामान्य तथा विशेष बन्ध-हेतुओंका विचार दोनों मंप्रदायके मन्थोंम है। ए०--१८१, नोट।

एक संख्याके अर्थमें रूप शब्द दोनों मन्प्रदायके प्रन्थाम मिलता है। ए०—२१८, नोट।

कर्मप्रन्थमें वर्णित दस तथा छह क्षेप त्रिलोकसारमें भी हैं। पु०-२२१, नोट।

उत्तर प्रकृतियोंके मूल वन्ध-हेतुका विचार जो सर्वार्थासि। द्विमें है, वह पञ्चसंग्रहमें किये हुए विचारसे कुछ भिन्नसा होनेपर भी वस्तुतः उसके समान ही है। पृ०-२२७।

कर्ममन्थ तथा पश्चसमहमें एक-जीवाश्रित भावोंका जो विचार है, गोम्मटसारमें बहुत अंशोंमें उसके समान ही वर्णन है। यु०-२२९।

(頃)

श्वेताम्बर-प्रनथोंमें तेज कायको वैक्रियशरीरका कथन नहीं है, पर दिगम्बर-प्रनथोंमे है। ए०-१९, नोट

श्वेताम्बर संप्रदायकी अपेक्षा दिगम्बर संप्रदायमें संज्ञि-असंज्ञीका ज्यवहार कुछ भिन्न है। तथा श्वेताम्बर-प्रन्थोंमें हेतुवादोपदेशिकी आदि संज्ञाओंका विस्तृत वर्णन है, पर दिगम्बर-प्रन्थोंमे नहीं है। प्र-३९।

श्वेताम्बर-शास्त्र प्रसिद्ध करणपर्याप्त अन्द्रके स्थानमें दिगम्बर-शास्त्रमें निर्वृत्त्यपर्याप्त शब्द है। न्याख्या भी दोनों अन्द्रोंकी कुछ भिन्न है। पृ०-४१।

श्वेनाम्बर-प्रन्थोंमें केवलज्ञान तथा केवलदर्शनका क्रमभावित्व, सहभावित्व और अभेद, ये तीन पक्ष हैं, परन्तु दिगम्बर-प्रन्थोंमे सहभावित्वका एक ही पक्ष है। ए०-४३।

लेज्या तथा आयुके वन्धावन्धकी अपेक्षासे कपायके जो चौदह और वीस भेद गोम्मटसारमें हैं, वे श्वेताम्बर-प्रन्थोंमें नहीं देखे गये। ए०--५५, नोट।

अपर्याप्त-अवस्थामें औपज्ञामिकसम्यक्त्व पाये जाने और न पाये जानेके सवन्धमें दो पक्ष श्वेताम्बर-प्रन्थोंमें हैं, परन्तु गोन्मटसारमें चक्त दोमेंसे पहिला पक्ष ही है। ए०-४०, नोट।

अञान-त्रिकमें गुणस्थानोंकी संल्याके सम्बन्धमें दो पक्ष कर्म-प्रन्थमें मिलते हैं, परन्तु गोम्मटसारमें एक ही पक्ष है। पृ०-८२, नोट

गोम्मटसारमें नारकोंकी संख्या कर्मग्रन्थ-वर्णित संख्यासे भिन्न है। पृ०-११९, नोट।

द्रव्यमनका आकार तथा स्थान दिगम्बर संप्रदायमे श्वेताम्बरकी अपेक्षा भित्र प्रकारका माना है और तीन योगोंके वाह्याभ्यन्तर कारणोंका वर्णन राजवार्तिकमें वहुत स्पष्ट किया है । पृ०-१३४।

मनःपर्यायज्ञानके योगोंकी संख्या दोनों सम्प्रदायमें तुल्य नहीं है। पृ०-१५४। श्वेताम्बर-प्रनथोंमें जिस अर्थकेलिये आयोजिकाकरण, आवार्जित-करण और आवश्यककरण, ऐसी तीन संज्ञाएँ मिलती हैं, दिगम्बर-प्रनथोंमें उस अर्थकेलिये सिर्फ आवर्जितकरण, यह एक संख्या है। पृ०-१५५।

, श्वेताम्बर प्रम्थोमें कालको खतन्त्र द्रव्य भी माना है और उपचरित भी। किन्तु दिगम्बर प्रम्थोमें उसको स्वतन्त्र ही माना है। स्वतन्त्र पक्षमें भी कालका स्वरूप दोनों संप्रदायके प्रम्थोमें एकमा नहीं है। ए०-१५७।

किसी-किसी गुणस्थानमे योगोंकी संख्या गोम्मटसारमे कर्म-अन्थकी अपेक्षा भिन्न है। पृ०-१६३, नोट।

दूसरे गुणस्थानके समय ज्ञान तथा अज्ञान माननेवालं एंतं दो पक्ष श्वेताम्बर-प्रन्थोंमें हैं, परन्तु गोम्मटसारमें सिर्फ दूसरा पक्ष है। ए०-१६९, नोट।

गुणस्थानों में लेक्याकी सख्याके सवन्धमें श्वेतास्वर-प्रन्थों में दो पक्ष हैं और दिगम्बर-प्रन्थों में सिर्फ एक पक्ष है। पृ०-१७२,नोट।

[ जीव सम्यक्त्वसहित मरकर स्त्रीरूपमें पैदा नहीं होता, यह वात दिगम्बर संप्रदायको मान्य है, परन्तु श्वेताम्बर सप्रदायको यह मन्तन्य इष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भगवान् महिनाथका स्त्रीवेद तथा सम्यक्त्वसहित उत्पन्न होना माना गया है।]

# परिशिष्ट नं ० २।

#### कामेग्रन्थिकों और सैद्धान्तिकोंका मत-भेद्।

सूक्ष एकेन्द्रिय आदि इस जीवस्थानों में तीन उपयोगोका कथन कार्मप्रिन्यक गतका फलित है। सेद्धान्तिक नतके अनुसार तो छह जीवस्थानों में ही तीन उपयोग फलित होते हैं और द्वीन्द्रिय आदि शेष चार जीवस्थानों में पाँच उपयोग फलित होते हैं। ए०-२२, नाट।

अवधिद्शेनमें गुणस्थानोंकी संख्याके संवन्धमें कार्मशन्यकों तथा सैद्धान्तिकोंका मत-भेद है। कार्मशन्थिक उसमें ना तथा दस गुणस्थान मानते हैं और मैद्धान्तिक उममें वारह गुणस्थान मानते हैं। पु०-१४६।

सैंद्धान्तिक दूसरे गुणस्थानमें ज्ञान मानते हैं, पर कार्मप्रनिधक इसमें अज्ञान मानते हैं। पृ०-१६५, नौट।

वैक्रिय तथा आहारक-शरीर बनाते और त्यागते समय कौनसा योग मानना चाहिये, इस विषयमें कार्मश्रीन्यकोंका और सैद्धान्तिकों-का मत-भेद है। ए०-१७०, नोट।

सिद्धान्ती एकेन्द्रियमें मासाटनभाव नहीं मानते, पर कामग्रीन्थक मानते हैं। पृट-१७१, नोट।

मन्यिभेदके अनन्तर कौनसा सम्यक्त्त्र होता है, इस विषयमें सिद्धान्त तथा कर्भमन्थका मन-मेट है। पू०-१७१।

# परिशिष्ट मं० ३।

## चौथा कर्मग्रन्थ तथा पश्चसंग्रह।

जीवस्थानोंमे योगका विचार पश्चसंग्रहमे भी है। पृ०---१५, नोट।

अपर्याप्त जीवस्थानके योगोके संवन्धका मत-भेद जो इस कर्मे अन्थमें है, वह पञ्चसंप्रहकी टीकामे विस्तारपूर्वक है। ए०--१६।

जीवस्थानोंमे चपयोगोंका विचार पक्चसंत्रहमें भी है। ए०— २०, नोट।

कमेप्रन्थकारने विभङ्गज्ञानमे दो जीवस्थानोंका और पद्धसंप्रह-कारने एक जीवस्थानका उल्लेख किया है। पृ०-६८, नोट।

अपर्याप्त-अवस्थामे औपशामिकसम्यक्त्व पाया जा सकता है, यह

पुरुषोसे स्त्रियोंकी संख्या अधिक होनेका वर्णन पश्वसंप्रहमें है। पृ०-१२५, नोट।

पञ्चसंत्रहमें भी गुणस्थानोंको लेकर योगोंका विचार है। पु०-१६३, नोट।

गुणस्थानमें उपयोगका वर्णन पश्चसमहमें है। ए०-१६७, नोट। वन्ध-हेतुओं के उत्तर भेद तथा गुणस्थानों मे मूल बन्ध-हेतु-ओंका विचार पश्चसंमहमें है। ए०-१७५, नोट।

सामान्य तथा विशेष वन्ध-हेतुओंका वर्णन पञ्चसंप्रहमे विस्तृत है। ए०-१८१, नोट। गुणस्थानोंमें बन्ध, उदय आदिका विचार पद्धसंप्रहमें है। पु०-१८७, नोट।

गुणस्थानोंमें अस्प-बहुत्वका विचार पद्धसंग्रहमें है । पृ०--१५२, नांट ।

कर्मके भाव पद्मसंप्रहमें हैं। ए०-२०४, नोट।

इत्तर प्रकृतिओं के मूल बन्ध हेतुका विचार कर्मेप्रन्य और पद्धसंप्रहमें भिन्न-भिन्न शैलीका है। ए०-२२७।

एक जीवाशित भावोंकी संख्या मूळ कर्मप्रन्थ तथा मूळ पद्ध-संप्रहमें भिन्न नहीं है, किन्तु दोनोंकी न्यास्याओंमें देखने योग्व योड़ासा विचार-मेड् है। पू०-२२९।

# परिशिष्ट मं ० ४।

## ध्यान देने योग्य कुछ विशेष-विशेष स्थल।

जीवस्थान, मार्गणास्थान और गुणस्थानका पारस्परिक अन्तर । पू०-५ ।

परभवकी आयु बाँधनेका समय-विभाग अधिकारी-भेदके अतु-स्नार किस-किस प्रकारका है १ इसका खुलासा । ए०-२५, नोट ।

खदीरणा किस प्रकारके कर्मकी होती है और वह कव वक हो सकती है ? इस विपयका नियम । ए०-२६, नोट ।

द्रज्य-छेद्रयाके स्वरूपके सम्पन्धमें कितने पक्ष हैं ? उन सवका आशय क्या है ? भावलेद्रया क्या वस्तु है और महाभारतमें, योग-दर्शनमें तथा गोशालकके मतमें लेद्रयाके स्थानमें कैसी कल्पना है ? इत्यादिका विचार । ए०-३३।

शास्त्रमें एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि जो इन्द्रिय-सोपक्ष प्राणियोंका विभाग है, वह किस अपेक्षासे ? तथा इन्द्रियके कितने भेद-प्रभेद हैं और उनका क्या स्वरूप है ? इत्यादिका विचार। प्र०—३६।

संज्ञाका तथा उसके भेद-प्रभेदोंका स्वरूप और संज्ञित्व तथा असंज्ञित्वके व्यवहारका नियामक क्या है ? इत्यादिपर विचार । पू०—३८।

अपर्याप्त तथा पर्याप्त और उसके भेद आदिका स्वरूप तथा पर्याप्तिका स्वरूप। प्र०-४०।

केवलकान तथा केवलदर्शनके क्रममावित्व, सहमावित्व और अमेद, इन तीन पक्षोंकी मुख्य-मुख्य दलीलें तथा उक्त तीन पक्ष किस-किस नयकी अपेक्षासे हैं ? इत्यादिका वर्णन । पू•—४३। षोलने तथा सुननेकी शक्ति न होनेपर भी एकोन्द्रियमें श्रुत-उप-योग स्वीकार किया जाता है, मो किस तरह १ इसपर विचार। पु०-४५।

पुरुष व्यक्तिमें 'स्त्री-योग्य और स्त्री व्यक्तिमें पुरुष-योग्य भाव पाये जाते हैं और कभी तो किसी एक ही व्यक्तिमें स्त्री-पुरुष दोनोंके बाह्याभ्यन्तर छक्षण होतं हैं। इसके विश्वस्त सबूत। पृ०-५३, नोट।

श्रावकोंकी दया जो सवावित्रवाकही जाती है, उसका ख़ुळासा। पु०—६१, नोट।

मन.पर्याय-उनयोगको कोई आचार्य दर्शनरूप भी मानते हैं, इसका प्रमाण। ए०—६२, नोट।

जातिभन्य किसको कहते हैं १ इसका खुलासा । पू०-६५,नोट।
छौपशीम मन्यक्त्वम दो जीवस्थान माननवाल और एक
जीवस्थान माननेवाले आचार्य अपने-अपने पक्षकी पुष्टिकेलिये
छपर्याप्त अवस्थामें औपशीमकसम्यक्त्व पाये जाने और न पाये
जानेके विपयमें क्या-क्या युक्ति देते हैं १ इसका सविस्तर वर्णन।
पू०-७०, नोट।

संमूर्च्छिम मनुष्योंकी उत्पत्तिके क्षेत्र और स्थान तथा उनकी आयु और योग्यता जाननकेलिये आगीमक प्रमाण । पृ०--७२, नोट।

स्वर्गसे च्युत होकर देव किन स्थानों में पैदा होते हैं ? इसका फथन। ए०--७३, रोट।

चक्षुर्वर्शनमें कोई तीन ही जीवस्थान मानते हैं और कोई छह। यह मत-भेद इन्द्रियपर्याप्तिकी भिन्न-भिन्न न्याख्याओंपर निभेर है। इसका सन्नमाण कथन। ए०---७६, नोट।

कर्मप्रनथमें अंसंक्री पद्मेन्द्रियको स्त्री और पुष्प, ये दो नेद

माने हैं और सिद्धान्तमें एक नपुंमक, सो किस अपेक्षासे ? इसका

अज्ञान-त्रिकमें दो गुणम्थान माननेवालोंका तथा तीन गुणस्थान माननेवालोका आशय क्या है ? इसका खुलासा । पृ०—८२ ।

कृष्ण आदि तीन अशुभ लक्ष्याओं में छह गुणस्थान इस कर्भ-क्रम्थमें माने हुए हैं और पश्चसंमह आदि मन्थामें उक्त तीन लेक्या-कोंमें चार गुणस्थान माने हैं। सो किस अपक्षास ? इसका प्रमाण-पूर्वक खुलासा। प्र--८८।

जब मरणके समय ग्यारह गुणस्थान पाये जानका कथन है, तब विप्रहगतिमें तीन ही गुणस्थान कैसे माने गये ? इसका खुलासा। पृ०-८९।

कीवेदमें तेरह योगोका तथा वेद सामान्यमें वारह उपयोगोंका और नी गुणस्थानोंका जो कथन है, सो द्रव्य और भावमेंसे किस-किस प्रकारके वेदको छेने से घट सकता है? इसका खुलासा। ए०-९७, नोट। उपशासम्यक्तके योगोंमें औदारिकमिश्रयोगका परिगणन है,

बो किस तरह सम्भव है ? इसका खुलासा। पृ०-९८।

मार्गणाओं में जो अल्पाबहुत्वका विचार कर्मप्रन्थमें है, वह आगम आदि किन प्राचीन प्रन्थोंमें है ? इसकी सूचना । ए०-११५, नोट। कालकी अपेक्षा क्षेत्रकी सूक्ष्मताका सप्रमाण कथन। ए०-१७७नोट। ग्रुष्ठ, पद्म और तेजो-छेदयाबालों के संख्यातगुण अल्प-बहुत्वपर शक्का-समाधान तथा उस विषयमें टबाकारका मन्तव्य। ए०-१३०, नोट तीन योगोंका स्वरूप तथा उनके बाह्य-आभ्यन्तर कारणोंका स्पष्ट कथन और योगोंकी संख्याके विषयमें शक्का-समाधान तथा द्रव्यमन, द्रव्यवचन और शरीरका स्वरूप। ए०-१३४, ।

सम्यक्त सहेतुक है या निर्हेतुक शियोपशिमक आदि भेदोंका खाघार, औपशिमक और क्षायोपशिमक-सम्यक्तका आपसमें अन्तर, क्षायिकसम्यक्तकी उन दोनोंसे विशेषता, कुछ शङ्का-समाधान, विपाकोदय और प्रदेशोदयका स्वरूप, क्षयोपशम तथा उपशम-शब्दकी ज्याख्या, एवं अन्य प्रासाङ्गक विचार । ए०-१३६।

अपर्याप्त-अवस्थामें इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होनेके पहिले चक्कुर्द्शन नहीं माने जाने और चक्कर्दर्शन माने जानेपर प्रमाणपूर्वक विचार। पृ०-१४१।

वक्रगतिके संवन्धमें तीन वातोंपर सविस्तर विचार.-(१) वक्रगति-के विष्रहोंकी संख्या, (२) वक्रगतिका काल-मान और (३) वक्रगतिमें अनाहारकत्वका काल-मान । पृ०-१४३।

अवधिदर्शनमें गुणस्थानों की संख्याके विषयमें पक्ष-भेद तथा प्रत्येक पक्षका तात्पर्य अर्थात् विभद्गज्ञानमे अवधिदर्शनका भेदाभेद । ए०-१४६।

श्वेताम्बर दिगम्बर संप्रदायमं कवलाहार-विषयक मत-मेरका समन्वय । पृ०-१४८ ।

केष उद्यान प्राप्त कर सकनेवाली स्त्री जाति केलिये शुत्र आन-विशेषका अर्थात् दृष्टिवादके अध्ययनका निषध करना, यह एक प्रकार संविरोध है। इस सम्बन्धमें विचार तथा नय-दृष्टिसे विरोध्यका परिहार। पृ०-१४५।

चक्चर्दर्शनके योगोमें औदारिकामिश्रयोगका वर्जन किया है, स्रो किस तरह सम्भव हं ? इस विषयपर विचार । ए०-१५४ ।

केवालिममुद्भातसम्बन्धी अनेक विषयोंका वर्णन, उपनिषदोंमें तथा गीतामें जो आत्माकी व्यापकताका वर्णन है, उसका जैन-दृष्टिसे मिलान और केवलिममुद्भात-जैसी क्रियाका वर्णन अन्य किस दर्शनममें है १ इसकी सूचना। ए०-१५५। जैनदर्शनमें तथा जैनेतर-दर्शनमें कालका स्वरूप किस-किस प्रकारका माना है ? तथा उसका वास्तविक स्वरूप कैसा मानना चाहिये ? इसका प्रमाणपूर्वक विचार । पृ०-१५०।

छह छेरयाका सम्बन्ध चार गुणस्थान तक मानना चाहिये या छह गुणस्थान तक ? इस सम्बन्धमें जो पक्ष हैं, उनका आशय तथा शुभ भावछेरयाके अशुभ द्रव्यछेरया और अशुभ द्रव्यछेरयाके समय शुभ भावछेरया, इस प्रकार छेरयाओं की विषमता किन जीवोंमें होती है ? इत्यादि विचार। प्र०-१०२, नोट।

कर्मबन्धके हेतुओकी भिन्न-भिन्न संख्या तथा उसके सम्बन् न्यमें कुछ विशेष ऊहापोह। ए०-१७४, नोट।

आभिमहिक, अनाभिमहिक और आभिनिवेशिक-मिध्यात्वका शास्त्रीय खुळासा । ए०-१७६, नोट ।

तीर्थकरनामकर्म और आहारक द्विक, इन तीन प्रकृतियों के वन्धकों कहीं कथाय-हेतुक कहा है और कहीं तीर्थकरनामकर्मके वन्धकों सम्यक्त्व-हेतुक तथा आहारक द्विकके वन्धकों संयम हेतुक, स्रो किस अपेक्षासे ? इसका खुलासा। ए० १८१, नोट।

छह भाव और उनके भेदोंका वर्णन अन्यत्र कहाँ-कहाँ मिलसा है ? इसकी सूचना। ए०-१९६, नोट।

मति आंदि खज्ञानोंको कहीं क्षायोपश्चिमक और कहीं औदयिक कहा है, सो किस अपेक्षासे ? इसका खुलासा। ए०-१९९, नोट।

संख्याका विचार अन्य कहाँ कहाँ और किस-किस प्रकार है ? इसका निर्देश । ए०-२०८, नोट ।

युगपद् तथा भिन्न भिन्न समयमें एक या अनेक जीवानित पाये जानेवाळे भाव और अनेक जीवोंकी अपेक्षासे गुणस्थानोंमें भावोंक उत्तर मेद। प्र०-२३१।

| अनुभादगतपा | रम | <b>मिक</b> | शब्दों का को प |  |
|------------|----|------------|----------------|--|
| <b>.</b>   |    |            |                |  |

| अनुकाद्य                        | <b>*4</b> | 164        | ररफ्क शब्दर            | की कि    | F.G.  |
|---------------------------------|-----------|------------|------------------------|----------|-------|
| भन्द। पृष्ठ                     | । पि      | क ।        | शब्द। प्र              | छ । पहि  | क्त । |
| ऋा                              |           |            | ख                      | 1        |       |
| <b>भ</b> छा <b>रा</b> स्यिकययाख | यात ६१    | २०         | च्त्कृष्ट अनन्तान      | न्त २२५  | ११    |
| [अप्ययगाय]                      | २२३       | <b>₹</b> ३ | चरकुष्ट अमंख्यात       | T        |       |
| धनुमवसहा                        | ३८        | Ę          | संख्यात                | २२०      | w     |
| [अनुभाग]                        | २२३       | १३         | उत्कृष्ट परीत्तानन     | त २२०    | १५    |
| [अनुभागयन्घम्पान]               | 99        | १६         | चत्कृष्ट परीतामं रू    | यात२१९   | 3     |
| <b>भ</b> न्तरकर्ण               | १४०       | ×          | चत्कृष्ट युक्तानन्त    | २२०      | ?5    |
| [अन्तमुंहूर्तं]                 | २८        | 8          | चत्कृष्ट युक्तासंख्य   | ात २२०   | Ŗ     |
| [अपगर्तनाक्रण]                  | ٤         | ð,         | चत्कृष्ट संख्यात       | २१७      | ۲Ę    |
| [अयागाकाल]                      | Ę         | 7          | <b>उद्यस्यान</b>       | २८       | *     |
| भभवस्य-अयोगी                    | १९४       | ર્ષ        | उदीरणास्थान            | २८       | Ę     |
| असरकल्पना                       | २१०       | १७         | <b>उपकरणान्द्रिय</b>   | ३७       |       |
| आ।                              |           |            | <b>सपशम</b>            | १३९      | २७    |
| [भादश]                          | Y         | ٩          | <b>चप</b> शमश्रेणिभाषी | ष्ट्री-  |       |
| <b>भा</b> योजिकाकरण             | १५५       | ×          | पशमिकसम्यव             | त्त्व ६६ | ą     |
| [आयंबिल]                        | ξo        | *          | ऊ                      | t .      |       |
| <b>आ</b> वीजितकरण               | १५५       | Ę          | [कर्षतासामान्य]        | ą        | 18    |
| [आवलिका]                        | 48        | *          | ऊर्ध्वप्रचय            | १५८      | २५    |
| <b>आव</b> श्यककरण               | १५५       | v          | ऋो                     | 1        |       |
| इ.।                             |           |            | [बोप]                  | 8        | 14    |
| इत्वरसामायिक                    | 40        | २३         | भोगसंग्रा              | 16       | १५    |

| मन्द्र। पृष्ट            | । परि | हेस्क ।    |
|--------------------------|-------|------------|
| मा ।                     |       |            |
| <b>भौ</b> पपातिकशरीर     | ९२    | १३         |
| भौपशामिक                 | १३८   | *          |
| <b>भौ</b> पशमिकचारित्र   | 890   | १४         |
| क।                       |       |            |
| करण                      | 88    | ŧ0         |
| <b>फर</b> ण-अपर्याप्त    | ४०    | 6          |
| <b>कर</b> णपर्याप्त      | 80    | \$ \$      |
| [काषायिक परिणाम]         | २२३   | <b>?</b> ₹ |
| <b>भ</b> योपशम           | १३८   | 4          |
| <b>सा</b> योपशमिक        | १३८   | *          |
| ग्                       |       |            |
| प्रनिष्मेदजन्य औपः       | श-    |            |
| <b>मिकसम्यक्</b> त       | Ęų    | 23         |
| गावित्रस                 | ८१    | <b>१</b> • |
| ं घ।                     | -     |            |
| [बन]                     | १२१   | 8          |
| [मनीकृत कोक]             | 286   | 8          |
| <b>夏</b> 1               |       |            |
| <b>डारा</b> रिथकयथास्यात | Ęę    | १५         |
| ज।                       |       |            |
| अघन्य अनन्तानन्त         | २२०   | १८         |
| जेघन्य असंख्याता-        |       |            |
| संस्थात                  | २२०   | *          |
|                          |       |            |

पृष्ठ। पाक्कि । शब्द । जघन्य परीतानन्त २२० ७ जघन्य परीतासंख्यात २१८ ११ जधन्य युक्तानन्त २२० १३ जघन्य युक्तासंख्यात२१८ १५ जघन्य संख्यात २०९ २४ जातेभव्य Eu 4 [बीवसमास] 24 झानसंज्ञा 4 त। तिर्थक्प्रचय १५८ २३ [तिर्वक्षामान्य] 3 8 5 द। दीर्घकालोपदेशिकी-संज्ञा ३८ २२ दृष्टिवादोपदेशिकीसंज्ञा ३८ २६ द्रव्यप्राण ₹ द्रव्यमन १३५ १३ द्रव्यलेश्या 33 8 द्रव्यवचन १३५ १९ द्रव्यवेद ५३ १ [द्रव्यसम्यक्त्व] १७३ १६ द्रव्येन्द्रिय ३६ २०

| शब्द ।                   | पृष्ठ । पाङ्क । |
|--------------------------|-----------------|
| न                        |                 |
| PA 6                     | २२३ २८          |
| निरतिचारछेदोप            | स्या-           |
| पनीयसंयम                 | ५८ २१           |
| [निशंग]                  | \$ U            |
| [निर्विमाग अंश]          | २२२ २२          |
| निर्विशमानकपरि           |                 |
| विशुद्धमंयम              | ६० २०           |
| निर्विष्टकायिकपरि        |                 |
| विशुद्धसंधम              | ६० २१           |
| निर्वृत्ति-अपर्याप्त     | ४१ २            |
| निर्वचीन्द्रिय           | ३६ २४           |
| निश्रयमरण                | ८९ १७           |
| नोकपाय                   | १७८ १७          |
| प।                       |                 |
| पर्याप्ति                | ४१ २१           |
| [पल्योपम]                | २८ ६            |
| [पूर्व]                  | २९ ४            |
| पूर्वप्रतिपन्न           | १९३ १३          |
| [प्रतर]                  | ४१८ ४           |
| प्रतिपद्यमान             | १५३ १२          |
| [प्रत्येकशरीर]           | २२३ २५          |
| <b>प्रयमोपद्ममसम्य</b> क | त्व ६६ १        |

| शब्द् । प्रप्र      | । पा | हेक । |
|---------------------|------|-------|
| प्रदेशोद्य          |      | ?     |
| या                  |      |       |
| [बन्धनकर्ण]         | Ę    | ¥     |
| वन्घस्यान           | २७   | २४    |
| भ।                  |      |       |
| भवप्रत्यय           | ११४  | १७    |
| भवस्य-अयोगी         | १९४  | २४    |
| भाव                 | १९६  | * *   |
| <b>भावप्राण</b>     | 3    | ۹     |
| भावलेश्या           | ३३   | १८    |
| [मायवेद]            | ५३   | *     |
| [भावसम्परत्व]       | १३७  | 14    |
| भावेन्द्रिय         |      | २१    |
| म ।                 |      |       |
| मध्यम अतन्तानन्त    | २२०  | २२    |
| मध्यम असंख्याताः    |      |       |
| संख्यात             | २२०  | 8.    |
| मध्यम परीत्तानन्त   | २२०  | १५    |
| मध्यम परीत्तासंख्या | वर१९ | ¥     |
| मध्यम युक्तानन्त    | २२०  | २०    |
| मध्यम युक्तासंख्यात | २२०  | 4     |
| मध्यम सख्यात        |      |       |
| य।                  |      |       |
| यावत्कथितसामायिक    | 46   | Ę     |

| शब्द ।                             | पृष्ठ । पंक्ति । | शब्द ।                         | पृष्ठ । पंकि । |
|------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|
| र ।                                |                  | হা                             | 1              |
| [रज्जु]                            | ११८ ४            | शतपृथक्त्व                     | १९३ १६         |
| ्ल                                 |                  | शरीर                           | १३५ २१         |
| स्रविध-अपर्याप्त                   | ४० ५             | स।                             |                |
| <b>छ</b> िधत्रस                    | ८१ १०            | सत्कल्पना                      | २१० १५         |
| <b>छ</b> िंघपर्याप्त               | ४० १०            | सत्तास्थान                     | २७ २५          |
| <b>छ</b> व्धिप्रत्ययश्र <b>ीर</b>  | ९२ १५            | [समय]                          | <b>७९</b> १    |
| <b>छ</b> व्धीन्द्रिय               | ३७ १४            | सरागसंयम                       | ८४ २४          |
| [लवसत्तम देव]                      | ७१ ११            | ् [सागरोपम]                    |                |
| <b>ळि</b> ङ्गरारीर                 | <b>9</b> 8 8     |                                | ° ८ ६<br>      |
| व।                                 |                  | सातिचारछदोपस्य                 |                |
| <b>ब</b> कगित                      | १४४ १५           | नीयसयम                         | 46 86          |
| वर्ग                               | ११७ १            | [सामान्य]                      | ¥              |
| [वर्गमूल]                          | ११८ ६            | [सामान्य दन्ध-हेतु]            |                |
| विग्रह                             | १४३ १०           | स्क्ष्मग्र <b>ीर</b><br>जिल्ले | ९४ ४           |
| विपाकोदय                           | १३७ १५           | [सूर्चओण]<br>[सक्रम]           | ११८ ५          |
| _                                  |                  | [सक्रमणकरण]                    | ६८             |
| विशुद्ध्यमानसूक्ष्म<br>संग्रामानस् |                  | _                              | <b>E</b> 4     |
| संपरायसय <b>ग</b>                  | I                | साक्षेत्रयमानकसूक्षा           |                |
| [विशेष]<br>[विशेष क्या केन्]       | 8 8              | सपरायसयम                       |                |
| [विशेष बन्ध-हेतु]<br>[विशेषाधिक]   |                  | [सक्षेप]                       | ¥ 84           |
| [विस्तार]                          | १२२ ६            | सज्ञा                          | ३८ ३           |
| [विस्वा]                           | ४ ९<br>६२ ३      | [स्थितकरूपी]                   | ५८ २           |
| वैभाविक                            | - 1              | [स्थिता।स्थितकल्पी]            | ,, ३           |
| -यावहारिकमरण                       | ه ط<br>حو وط     | ह ।<br>हेतुवादापदेशिकीसं       | शा ३८१/        |

| हिन्दी।           | इससे अगानी। | ( 'सयोगकेवले।' और 'अयोग-<br>} केवली' नामके अन्तके दो-तर | ( हवां और चोदहवाँ गुणस्यान।<br>सत्तीरका और शह्मका। | अप्तीरका ।  | नाम ।    | अग्निकायिक'-नामक जाव-विशेष | ('अच्छादंशन' नामक दश्न-<br>[विशेष [६२-६]' | छह हास्यादिको छोड़कर। |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| संस्कृत ।         | ष्टात:पर    | अन्ताद्वेक                                              | अन्तादिम                                           | अिन्तिम     | अस्थि    | <b>स</b> िन                | अन्धार्                                   | अपद्हास               |
| गायाङ्क । माकृत । | ७२—अत्रोपर  | ४८अंतदुग                                                | ४७—भेताइम                                          | २३, २८जंतिम | ७३—अक्सा | ३६, ३८—जीग                 | ३,१६,२०,२५,  <br>३२,४२   —अचक्खु          | भ८अछहास               |

| ąy:   | ₹                                                           |                            |                 | বা          | था र          | कसः             | प्रन्य ।                              |                                               |                                             |                       |                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| îm.   | / अथत' नामक चौथा गुणस्थान<br>सथा उत्तर मार्गणा विशेष [६२ १] | चौदह में गुणस्थानवाळा जीव। | परिणामोंक दने । | भाठ ।       | भाठ कमें।     | अठारह ।         | 'अनन्तानुबन्धी'-नामक कषाय-<br>विशेष । | / अनवस्थित'-नामक पत्त्यनि-<br>  शेष । [२११-४] | ( 'अनाहारक'-नामक डत्तर मार्ग-<br>णा विशेष । | विशेषता रहित । [६३-५] | (अनाभिष्रहिक' नामक मिथ्या-<br>स्वाधिक्रेष । [१७६-६] |
| #     | भयत                                                         | <b>अयोगिन्</b>             | अध्यनसाय        | भ्रष्ट      | <b>अष्टकम</b> | <b>अष्टा</b> दश | क्सन                                  | मनवस्थित                                      | <b>अ</b> नाहार                              | अनाकार                | <b>अनाभिष</b> िक                                    |
| मीं । | ३,१२,१६,२०,२१,२३, } अजय<br>२६,३०,४२,४६,४८,५६                | ४७,५०,५४,५९, }अजो(यो गिन्  | ८२ अन्मवसाय     | 4.80.2,88.2 | ###B#>3       | इ.८अडार         | ተለ                                    | ७३अणबहिय                                      | १८,२३,२४,३४,४४ —जणहार                       | १२अणागार              | ५१अणभिगद्दिय                                        |

|       | (में अनामान नाम किट्यात्म-<br>(मित्राम । [१५४-२] | 'अनुभाग' नाम ६ पन्य विजेष । | 'क्रतन्त्र'-नामक मंख्या-विदोप।                       | अनन्तर्यना           | प्रमन्तानमं नापक मन्याः      | 'अधमी'-नामक द्रज्य हे पर्वा। | मिध्या ग्राम ।         | नामक वीन अशान । | ्अतिग्रतियादरंनपराय'-नामक<br>नोत्रों गुणस्थान । | ं मायुकायिक'-नामक जीव-<br>  विजय । [५२-१६] |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ਜ• −  | बनाभाग                                           | बनुभाग                      | ष्रतन्त                                              | अनन्तगुण             | भनन्त्रानन्त                 | अधर्म-वैश                    | वद्यान                 | आह्यान जिफ      | <b>ज</b> ियास                                   | मिन                                        |
| TI- 1 | ५१अवामाग                                         | ८२—अधुमान                   | ३८,४२,४३-२, }<br>४४-२,६३,७९, {व्यर्गत<br>५९,८३,८४, } | ,34,34-3, ' — minage | डर-५, ७५<br>८४,८६ अर्णवार्णत | ८१—- अधन्मदेस                | ,११,२६,३०,६६—अना (मा)ण | २०,३२—अनाणितम   | ६२अनियही                                        | १ • ,३८ — मानित                            |

| સ્પૂ  | 8                        |              |                       |                                       | चाया व                 | h <b>H</b> 51                   | ત્યા                                     |                                           |                                                                 |
|-------|--------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| हिं । | 'उदीरणा' न करनेवाला जीव। | मीरदूसरे।    | अज्ञान-मिश्रित ज्ञान। | ( 'अपयाप्त'-नामक जीव विशेष।<br>[११-२] | 93                     | 'अप्रमत्त' नामक सातवाँ गुणाथाना | / अप्रमत्तै-नामक सातवे गुणस्थान<br>  तक। | ( 'अपूर्वकरण'-नामक आठवॉ गुण-<br>( स्थान । | 'अपूर्वकरण' नामक बाठवेंसे<br>हेकर बारहवें तक पाँच<br>गुणस्थान । |
| स्॰।  | <b>थातु</b> नीरक         | क्षन्य       | <b>अज्ञान</b> िमेश    | <b>अपयो</b> प्त                       | अपयोप्त                | भग्रमत                          | अप्रमत्तान्त                             | सपूर्व                                    | अपूर्वपद्धक                                                     |
| 和。    | ६२—अनुदीरगु              | 8,३५,८० अन्न | ३३अन्नाणमीस           | २, ३, ४अपजत्त                         | ,४,६,७,१५-२, } —अपज्य  | ५७,६१,६३अपमत्त                  | ५९अपमत्ततं                               | <b>૧૯,५९,६૨,७०</b> ──अपुत्व               | ४६अपुक्रब्यणान                                                  |
| गीक   |                          | 30           |                       | r.                                    | 5,8,6,84-5<br>\$6-3,84 | 43,52                           |                                          | 46,49,53,                                 | <i>3</i> 4                                                      |

|              |                                                  |                                               | -                                                                     |                                                           |                                                  |                                                     |                   |                |              |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| ( <b>唐</b> ) | कम और ब्याद: [७-४]।<br>बन्धन करनेवाला जीव-विशेष। | 'अभ्याम'-नामक गणिवका सकेत-<br>विशेष [२१८-१८]। | सिद्ध न हानवाला जावावश्व।<br>  'अभन्य' और 'भन्य' नामक<br>  जीव-विशेष। | 'अभन्य'-नामक जीव विशेष।<br>'अभन्यत्व'-नामक मार्गणा विशेषा | 'आभित्राह्क'-नामक मिध्यात्व-<br>  विशेष [१०६-४]। | ( खाभिनिचेशिक'-नामक मिथ्या-<br>( त्व-विशेष [१७६-७]। | <b>स</b> लेकाका । | लोमको छोड़कर । | छेष्या रहित। |
| र्सं         | स्तर्पबहु<br>स्वन्यक                             | अभ्यास                                        | क्षभड्य<br>क्षभड्येतर                                                 | अमन्यजीव<br>अमन्यत्व                                      | <b>क्षाभिम</b> हिक                               | भाभिनिवेशिक                                         | <b>क</b> छोक्तमम् | कलेम           | क्षळेश्य     |
| 10           | १——आपवह<br>५९—अवंधग                              | ७८,८३—अन्मास                                  | ५,र६,३२—अभव(ब्द)<br>४३—-अभवियर                                        | ८३—-अभन्त्रजिय<br>६६—- <b>अ</b> भन्यस                     | ५१—जभिगहिय                                       | ५१—-आभानेबेसिय                                      | ८५अलोगनह          | ५८—अलोभ        | ५०मद्भास     |
| गा॰। भा०।    |                                                  |                                               |                                                                       |                                                           |                                                  |                                                     |                   |                |              |

|               |                                            |           |                                                       |                         |                        |                                                    | <del></del>                                    | -                       |                             |                                     |
|---------------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 0             | ∫ 'अवधिहान'.नामक ह्यान-विशेष।<br>[प्रह–११] | मी।       | ) 'वैक्रिय' और 'आहारक'-नामक<br>काययोग विशेषको छोडकर । | पापों से विरक्त न होना। | मोथं गुणस्थानवाला जीव। | { 'असत्यमृष'.नामक मन तथा<br>{ बचनयोग विशेष [९१–३]। | ( 'असिखत्व'-नामक औदायेक<br>साव विशेष [१९९-१७]। | मनराष्ट्रत जीव [१०-१९]। | 'ससंस्य'-नामक गणना-विशेष।   | (असंख्यासंख्य'-नामक गणना-<br>विशेष। |
| 0 12          | अन्धि                                      | आपि       | अवैकियाहार                                            | आवेरति<br><u>.</u>      | <b>आ</b> ंव्रेत        | <b>असत्यमु</b> ष                                   | अस्तिद्धर <b>व</b>                             | मसंग्री                 | असंदय                       | <b>अ</b> संख्यासंस्य                |
| - <b>.</b> lk | ११——धनह                                    | ३७,८३—सिव | ५७सिविसन्यिश्हार                                      | ,७आवेर <b>इ</b>         | ६३आंदरय                | २४—असम्मोस                                         | ६६—असिद्धत                                     | ३, } जस(स्स)मि          | असंख                        | ८०असंसामंद्र                        |
| <u>⊒</u>      | 9~                                         | 2,5%      | S                                                     | ५०,५१,५६,५७आविरह        | WY.                    | O.                                                 | uo                                             | ₹,84-₹,₹₹,<br>₹७,₹₹,₹₹, | ३८,४०-२,४२,<br>४४,६३,७१,८०, | ŭ<br>,                              |

|     |                     |                                    |                                    |                        |                                                          |                 | -   |            |            |                                      | 2                         |                                   |
|-----|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----|------------|------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| その  | असंख्यात गुना।      | 'ससंयम'-नागक और्यिक भाव<br>विशेष । | न हो समनेवाली बात।<br>प्रारम्भमें। | 'यथाख्यात'-नामक चरित्र | विश्वप ।<br>अधिकार में आया हुआ ।                         | स्याद्रा ।      |     | प्रथम ।    | प्राथमिक । | पहिले दो—पहिला और दूसरा<br>गुणस्थान। | 'आयुष् '-नामक कर्म-विशेष। | 'आविका'-नामक काळका<br>साग विशेष । |
| सं० | भनंग्यगुण           | असंयम                              | अधंभविन्<br>अध                     | यथाख्यात               | आधिकत                                                    | न्रापक          | AL. | आदि        | आदिम       | आदिमद्विक                            | आयुप्                     | आविका                             |
| 和。  | ?—असत्तमुण          | ६६ — असंजम                         | ६८—असंभविन्<br>५५—अह               | , अहसाय                | ४९, ४१, [६९-१५,]<br>४९—अहिमय                             | —आहेय           |     | (इ) डास्-  | ८१—आइम     | ४८—आइमहुग                            | ६१—-अख                    | ७८—षाचिवया                        |
| गा० | ३७.३९,४२,४४—असस्युण | m,                                 | w 3                                | 83,20,28,33            | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | ३८,२,४०-६२—अहिय |     | १,२१-२,६१, | V          | Š                                    | ŭr                        | 9                                 |

Ac.

दसव

नामक

गुणस्थान तक। 'सूक्ष्मसंपण्य' Ħ, आसूक्ष्म म० ६०—-आसुहुम

刊。

आहार (-क)

'आहारक' नामक मागेणा, श्ररीर

९,१६,२२,२४, } आहार (ग) २५,३१,४९,५३ } — [५०-६,९२-२५,]

आहार(-क) द्वि(-क)

२६,४६,४७, | — आहार (ना) ५५,५६, | — हु (ना) ४७—आहारमीस

१४—आद्दारेयर [६८ १೩]

९—इंदिय[४८-१] ८०-इक्सि

२२,५**७,—इका**(गा)र ७४—इक्सिक

१०,१५,२७, } — इम [५२-२] ३२,५०, }

49

'आहारक मिश्र'-नामक काययाग-'आहारक' और 'आहारक मिश्र' नामक योग-विशेष। तथा कर्म-विशेष। विशेष । ग्यारह आहारकमिश्र आहारेतर एकाद्म एकैक इन्दिय सकृत्

'आहारक' और 'अनाहारक' नामक दो मार्गणा निशेष। 'एकेन्ट्रिय'-नामक 'इन्द्रिय' नामक मागेणा-विशेष जीवजाति विशेष । एक तथा एक बार। एक-एक ।

| िह   | पिहेला मुणस्थान । | एक कारणसे होनेवाला कन्ध-<br>विशेष । | र्मीस।     | यहाँसे। | 'स्त्रीषेद' नामक वेद-विशेष। | यह        | रनको   | इसका | स्याम   | समाप्त और इस प्रकार। | उन्हरा-मतिषक्षी । | यहाँ।   |   |                            |
|------|-------------------|-------------------------------------|------------|---------|-----------------------------|-----------|--------|------|---------|----------------------|-------------------|---------|---|----------------------------|
| र्भः | एकगुण             | एकप्रत्ययक                          | एकविंशति   | je v    | स्त्री                      | रदम       | इमान्  | अस्य | fid     | क्रीत                | दतर               | 10°     | ь | ic)                        |
| чo   | ५१—-इगगुण         | ५२ — इतप्रश्र                       | ६४—क्रायोस | १८—इसो  | ११,२६,३९—इहिय [५३.१.]       | ७५५ - देश | \      | 417  | 配 / 一8  |                      |                   | र,४९—इह |   | <b>B</b>                   |
| गा०  | 5                 | r s                                 | 32         | 28      | ११,२६,३                     | 9         | -82,82 | 3    | <i></i> | २४,५२,६८, } —इय      | 88,86,43,इयर      | 3,89    |   | ₹९,३६,४६,५२,}<br>५४,६०,}—₩ |

|             | 40              |             |                             |                 |                              |                                  | 1141 1                                   |                 |                                  |                             |                     |                           |                |                               |                                             |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| (fee,       | चित्त होते हैं। | सन्ते नड़ा। | अवान्तर विशेष तथा 'औद्यिक'- | नामक भाव विशेष। | 'उद्य' नामक कर्मोकी अवस्या-  | विश्व ।                          | 'उदीरणा-' नामक कमौकी अच-<br>स्था-विशेष । | मिकाछ छेना।     | 'ओदारिक' नामक काय याग<br>विशेष । | 'औदारिक' और 'ओदारिक्तमिश्र' | नामक काययोग विशेष । | 'औदारिकमिश्ययोग'-नामक काय | योग-विशेष ।    | 'अपयोग'-नामक मार्गणा-विशेष    |                                             |
| भ           | <b>बदीरय</b> ित | वस्कृष्ट    | उत्तर                       |                 | सद्य                         |                                  | <b>चदीर</b> णा                           | <b>उद्ध</b> रित | मौदारिक                          | औदारिक द्विक                |                     | औदारिकमिन्न               | (न्योग)        | उपयोग                         |                                             |
| मार्क मार्क | ६१—पद्भांति     | B3#239      | ५२इसर                       |                 | ७,८,६०-२,६७-२, ] _ चद्य (इस) | ६९, <u>  ६-१,१९७-६,</u><br>२०५-३ | ७,८,—चदीरणा [६-५]                        | ७५,७६—उद्यरिज   | 8,4,28,29,                       | २६,२७,२८वरखदुग              |                     | ४,२८,१९, रउकमीस (मिस्स)   | ४९,५६, / ंजोग) | १,५,३०,३५, ६५,—ज्बन्नोग [५.८] | ै मियायद राष्ट्र निमक्तिनावित रस्ये गये है। |

|         |             |                             |                                     |                           | चाय                                        | कम  | प्रस्थक                       | <b>क</b> | ाष                | ı                 |             |                                            | २       | ६१          |
|---------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----|-------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------|---------|-------------|
| (A)     | ज्यर का।    | अप्राम-नामक सम्यक्त्य तथा   | 'उपश्म श्रेणि'-नामक श्रेणि-बिन्नेषा | नोवां भीर दसवां गुणस्थान। | 'मपशान्त मोह' नामक ग्यारहवाँ<br>गुणस्यान । |     | क्स ।                         |          | तक।               | प्क जीवके प्रदेश। | एक समुदाय । | एक इन्द्रियबाला जीव-विशेष।                 | Z 1     | इस प्रकार । |
| Ħo      | षपरिम       | चपश्रम                      | षपश्म भेणि                          | 6पशामक                    | <b>चपशान्त</b>                             | ષ્ઠ | अस                            | Þ        | पुरु              | <b>एक</b> जीबबेश  | पकराशि      | एकोन्द्रय                                  | एक      | प्रवस्      |
| गा॰ पा॰ | ५९,७०वन्दिम | (3,22,26,38, ] = 34HH[64-9, | हरामकारण १८—वनसमसेही                | 60-व्यस्तिम               | ५८,६०,६१, }—- वनसंत                        |     | 25-2,26,28,88,<br>49,66,68,68 |          | ٨,٤٩,60,6٩,6٤ ٩٢٦ | ८१एगजियदेस        | ७७ — यगरासी | <b>१,१५,३६,३८,४९,</b> प(इ)गािंदे<br>१०-११] | इ९,८५एव | ७१,७६यम     |

'अवधिद्शन'-नामक द्शन-विशेष 'मवधिह्यात' और 'मवधिद्रहात' 'कषाय' नामक मार्गणा-विशेष तथा 'अव्विष्कृत' तथा 'अव्धिसात' 'कार्मणशरीर'-नामक योग तथा नामक को डपमार्गणा-विशेष। 'काय'-नामक मार्गेणा तथा योग-'कापोत'-नामक छेर्या-विशेष। Sec. बारी-बारी। शरीर-विशेष। गहराई। कषाय । **अ**न्यिहिक अविविद्यीत भवगाह 雷 अन्छि कामण कषाय कापोल {-कसाय [४९-१२] १२ ४०.४२ - ओही [६१.१] 型。 १३—काऊ [६४-६] ९,३५,३९—काय [४९-३] १४,२१,२५—मोहिद्रुग ३४—ऑहिद्स 6र-मागाव 3,34,68-47 8,38-3,34,36-3, 28,84,44, 48-2 8,88,86,24, } 110

| <b>6</b> | 'काल'-नामक दुरव-विशेष । | 'कृष्णा'-नामक लेक्या-विदोप। | <b>AGE 1</b> | पादपृत्येषे । | 'नपुंसकवेद्'-नामक उपमार्गणा- | विशेष । | 'फेवलज्ञान' नामक झान-विशेष | तथा 'केबलदर्शन'-नामक द्रशेन-<br>विशेष । | •            | ***                               | 'फेनलद्रीन'-नाम क द्रीन-विशेष। | केवछज्ञानी-भगवाम् । | 'क्रोध' नामक कपाय-विशेष। | क्रोधवाला जीव । |
|----------|-------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
| सं॰      | कास                     | <b>के</b> रवार्             | किम्         | किल           | छीव                          |         | केनल                       |                                         | केवल युगल    | केवलद्विक                         | केनछद्शेन                      | केचलिन              | क्रोध                    | क्रोधिन्        |
| 机。       | C4—#IB                  | १३—किण्हा [६३-१९]           | १—किम्       | ७६—किर        | ३९—क्रीव                     |         | ११,४२—केवल [५६-१६]         |                                         | ६५—केबल जुयल | केबलदु (-ग)                       | १२-केबलदंसण [६३-३]             | ४१,६७—कवित्         | ११—कोह [५५ २]            | ४०—कोहिन्       |
| मा०      | ર્ડ                     | E &                         | ~            | 9             | er o                         |         | 3688                       |                                         | ŵ            | ६,१७,२१,२८,<br>३१,३३,३७,४८,<br>८५ | *                              | 36.80               | 010                      | Š               |

| -       |                                                                                |                                         |                                 |                                                                                 |                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| die.    | 'क्षायिक'-नामक सम्यक्त्य विशेष।<br>'क्षायिक'-नामक सम्यक्त्य तथा<br>भाव विशेष । | बालमा ।<br>बाला हुआ ।<br>बाला जाना है । | झालकर ।<br>बाला ।               | 'क्षीणमोह'-नामक बारहवाँ गुण-<br>स्थान तथा नष्ट ।<br>'क्षेप'-नामक संख्या-विशेष । | पुद्रनों का समूह।<br>'गति'-नामक मार्गणा-विशेष।<br>'तेजःकाय' और 'वायुकाय'-नामक<br>स्थावर-विशेष। |
| ्र<br>प | स्रायिक<br>सायिक                                                               | क्षपण<br>क्षिप<br>क्षिप्यते             | क्षित्वा<br>क्षिप               | क्षीण<br>क्षेप                                                                  | स्कृत्य<br>म<br>गति<br>गतित्रस                                                                 |
| 和。      | ??                                                                             | 6५—विवा<br>८६—विवा<br>८६—विवा           | <b>७४</b> —सिमिय<br>८२,८४—सिनस् | १-२, } —स्रीण<br>८१,८४—से(-क्से)व                                               | ६९—खंघ<br>९,६६—गइ [४७-११]<br>१९—गद्दतस                                                         |
| गा॰     | \$ 2<br>\$ 20<br>\$ 20<br>\$ 20<br>\$ 20<br>\$ 20<br>\$ 20<br>\$ 20<br>\$      | 3 5                                     | 39 XX                           | ५८,६०,६२-२, } —क्षीण<br>७०,७४,७६,७६ }<br>८१,८४—क्षे(-ब                          | <u> </u>                                                                                       |

|     |                   |                |                              | 4           | ाच फणा            | गण           | का काव ।                                                                                  |                               | 742                                    |
|-----|-------------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| (A) | गुणस्थाम ।        | बन्ताळोस ।     | मुणस्थान ।                   | गुणा करना । | ब्रह्म            | और, किर।     | नार।                                                                                      | 'मनुष्यगति', 'देवगति', 'तिये- | ग्गति' और 'नरकगति'-नामक<br>चार गतियाँ। |
| #°  | भूव               | पकोनचत्वारिशत् | गुणस्थान(-क)                 | गुणन        | गुरु(·क)<br>च     | ir           | मितुर                                                                                     | चतुरगीत                       |                                        |
| भी  | -गुज              | ५४,५६गुणचत्त   | १,७०—मुणठा(हा)ण(-ग)<br>[४ ७] | ७९—गुणण     | —गुरु(-अ)         | <b>a</b>     | [७-५५] हे                                                                                 | ६६चचगर्                       |                                        |
| मी० | ३,१८,२३,३५,५२—गुण | 48,48          | 6,60                         | ·*> 9       | ७२,७९,८१—गुरु(-अ) | २३,६९,८४,८५च | २,५,७,१०,१५,<br>१८,१९,२०२,<br>२१,२७,३०,३४-<br>२,३५-३,३८,५०<br>५२,६०,६७-३,<br>७०-४,७७,६९-२ | w                             |                                        |

| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                     | २६६                                |                                                                              | चौथा कमें।                                         | न्य ।                                              |                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| क्षेत्र वर्षे<br>स्थापन                                                                                                                                                                                                     | हिं०<br>'जानावरण' 'दर्शनावरण' 'मोह | .ज्ञानावरण', 'दशनावरण', 'माह<br>नीय' और 'अन्तराय'-नामक<br>चार कमें।<br>चौथा। | गेंसे होनेवाला<br>गेंस बणेंना                      | चार ।<br>चार इन्द्रियोंवाला जीव-विशेष ।<br>चौबीस । | 'चक्षदेशेन'-नामक दर्शन-विशेष।<br>'चारित्र'।           | अखीरका ।          |
| सं०<br>चतुर्धक<br>चतुर्धक<br>चतुर्धक<br>चतुर्धक<br>चतुर्धक्यप्रस्<br>चतुर्धक्यप्रस्<br>चतुर्धक्यप्रस्<br>चतुर्धक्यप्रस्<br>चतुर्धक्यप्रस्                                                                                   | स्ठ                                | चतुषातम्<br>चतुर्थक                                                          | चतुद्श<br>चतु प्रत्ययक<br>चतुर्वस्यप्रक्र          | चतुर्<br>चतुरिन्द्रिय<br>चतुर्विशति                | नश्चव्<br>नारित्र                                     | चरिम              |
| मा० मा० हु — चड्याइन् हु — चड्याइन् २ — चड्याइन् २ — चड्य्य २ — चड्य्य २ — चड्य्य २ — चड्य्य १ ६३,५३ — चड्य्य १,३२ — चड्य्य ६,३२ — चड्य्य १८,१८,१७,१८,०० — चड्य्य ६२-५,१२,१७,१८,०० — चच्य्य ६२-५,१२,१७,१८,२०,१८,१८० — चर्या |                                    | ६९——चडघाइन्<br>८०—चडस्थय                                                     | २——चउद्स<br>५२,५३——चउपच्छ<br>५२,५३——चत्रवद्यक्रवणा | ८,३६,६३,७६ —चउर्<br>६,३२—चतुरिंदि<br>५४,५७—चउवीस   | -२,१२,१७, ( — चम्लु [६२-४]<br>२०,२८,३४ ।<br>६४ ६५—चरण | १६,१७,१८,२०, }वरम |

| -     |                               |                    |               | 414                               | 1111111                    | 4401 4                        | 014 1                                                         |                              |                                          | <b>२६७</b>            |
|-------|-------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 0     | अन्तक वा (तेरहवां जीर चीवहवां | गुणस्थान ।)<br>हो। |               | 1 200                             | वॉच 'स्थावर' और एक 'त्रस', | इस पर्ह छह काय ।<br>ज्यालीस । | पाँच 'स्थावर' और एक 'त्रस' इस<br>तरह छह प्रकारके जीवाँका वध । | कुष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म | मिर शुक्ष' नामफ छह लेक्याएँ।<br>छन्नीस । | छ्यालीस ।             |
| सं॰   | चरिमद्विक                     | एव                 | <b>187</b>    | पद् (•क)                          | पद्काय                     | पट्चत्वारिशत्                 | पड्जीववधः                                                     | पड्लेखा                      | पर्डिंशित                                | षडांधकचत्वा-<br>रिशत् |
| ग्रा॰ | ६०—चरिमदुग                    | विय                |               | —ভ(-দ্ধ, ग)                       | १० ─ভ জনায [५१-९]          | प्रकास                        | ५१—छोंजयवह<br>[१५७ १०]                                        | -छलेस                        | -खनीस                                    | ५४ छाह्अचत            |
| गा०   | 0 3                           | ७४चिय              | 8,6-3,80,86,7 | 23,26,36,36,<br>42,68,40-2,<br>59 |                            | -88                           | \$                                                            | ७, ३५ — छत्रेस               | ५४,५६—छनीस                               | ጵ<br>አ                |

| ~~~~                                        |    | ***************************************               | ~~~~~                                  |            | ·<br>~~~~ | ~~~       |               |                       |               | ~~~      | <del></del>            |
|---------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----------------------|---------------|----------|------------------------|
| हि०<br>'छेदोपस्थानीय'-नामक संयम-<br>विशेष । |    | छठा गुणस्थान ।<br>'जछकाय'-नामक स्थावर जीव-<br>विशेष । | 'आप्रिकाय'-नामक स्थावर जीव-<br>विशेष । | सभसे छोटा। | अबतक ।    | होता है।  | जीव ।         | 'जीवस्थान'।           | जीवका लक्षण । | मंद्रा । | राग-द्रेयको जीतनेबाला। |
| सं०                                         | हा | यत<br>जङ                                              | <b>वब्</b> लन                          | जवन्य      | यावत्     | जायते     | जीव           | कीवस्थान              | जीवलक्षण      | उये छ    | जिन                    |
| मा॰ मा॰<br>१२,२१,२८,४२—छेम [५८-१२]          |    | ४८—जय<br>१०,१८—जल [५२-१५]                             | १० — जलम [५२-१६]                       | ७१जहम      | ७२,७६—जा  | ८४ — जायह | ३५,७०—जिभ (य) | १,२,४५-जिअ(य)ठाण[३-१] | ३०—जिसलम्सण   | ८६—निङ   | १,५३—जिप               |

|          |                                        |             |                    |                                         | ************                             |                      |                            | ~~~         |                             |                                                       |
|----------|----------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| कि<br>०  | 'जीवत्व'-नामक पारिणामिक<br>भाव विशेष । | सहित ।      |                    | 'युक्तासंख्यात' नामक संख्या-<br>विशेष । | 'योग'-नामक मार्गणा विश्व ।               | योगके निर्विभाग अंश। | तेरहर्वे गुणस्थानवाला जीव। | हजार योजन । | 'जम्बू'-नामक द्वीपके बराबर। | गुणस्थान या मागेणास्थान ।<br>कर्म-बन्धकी काळ-मयींदा । |
| सं॰      | जीवत                                   | युत         | त्त <u>ी</u>       | युक्तां संख्यात                         | योग                                      | योगच्छेद             | योगिन्                     | योजनसहस्र   | जम्बूदीपप्रमाणक             | ठ<br>स्थान<br>स्थितिनम्ध                              |
| मा० प्रा | ६६—जियस[२०० १४]                        | ३,१५,२७,६७, | 6१,८ <b>२—</b> जुन | <b>७८—जुनासंक्रि</b> ज<br>[२१८-१५]      | १,९,१२ १४,३१<br>३९,४६,५०,५२,<br>५३,५८,६८ | ८२—जोगछेय            | इन्, इ३जोगिन्              | ७३—-जोयणसहस | ७२—-जंबूद्वीचपमाणय          | ३७—काण<br>८२—विद्यंभ                                  |

| हि  | नीसरा ।   | उसमे ।       | उसका । | _<br>ভ               | उनके द्वारा।      |                   | उससे।     | उसके अखीरमें। | 'काय-योग'-नामक योग-विशेष ।                       | 'पयीप्त' श्रारीर । | उसका वर्ग ।  | 'त्रस'-नामक जीव-विशेष।     |
|-----|-----------|--------------|--------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|
| सं. | त<br>इतीय | तिसम्        | तस्य   | (IT                  | 4iō               | तत्               | तत:       | तद्रन         | तज्ञ (-योग)                                      | तत्त्रपर्याप्त     | तद्वरी       | त्रस                       |
| म   | मुख्य     | -वस्म        | ८३तस्स | -तद् ते              | । ७६-२—नेहि (हि)  | •to               | ६१,७५—नयो | ७४ — तदंत     | १०,१६,२५— तणु (-जोग)<br>१०,१६,२५— [५३-४,१३४-१४.] | ४—त्रणुपज्ञ        | ८४ -तन्त्रमा | —तस [५२-२०]                |
| गा॰ | 151       | 68,64,C3—nit | er V   | १८,२६,२६-२, -नत्र ने | - 2-39  <br>-2-59 | 4,43,60,68, ] - i | 49,94     | 39            | 40,88,24-                                        | 20                 | V            | १०,१६,१९,२५, } —तम [५२-२०] |

|             |              |        |                                                                                        |                               |               |             |                |                             | ~~~ |                                 | 757                      |
|-------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------|
| हैं।<br>उद् | उसी प्रकार । | तबतक । | तीन ।                                                                                  | 'कुमति', 'कुधुत' और 'विमज्ञ'- | नामक अज्ञान । | तीन बार ।   | तेतालीस ।      | तीनं कारणोते होनेवाला वन्ध- |     | तीन, तीन इन्द्रियोनास्त्रा जीव- |                          |
| 400         | तथा          | ताबत्  | त्रि (न्ह)                                                                             | डयहानि                        |               | त्रिक्तत्व. | त्रिचत्वारिशत् | त्रिप्रत्ययक                |     | त्रिक                           | त्रिकाधिकचत्वा-<br>रिशत् |
| मी० प्रा    | 達止——名2、名9    | 15-89  | २,७,२० २१,३०, )<br>३२,३३,३८,४८,  <br>५२,५७,७०,७७, १—ित ( ग)<br>७९,३४,३५,३६,  <br>३८,७० | ३२,३३,४८—तिअनाण               |               | ८४—तिक्खुनो | ५५—विचस        | ५२,५३—तिपश्र                |     | १०,१७,६४तिय( गइ)[५२-६]          | ५४—तियहिष्यचत्त          |

| 70  | 94                                                |                           |                        |             |              | चार        | 41 9                | )H 7    | ન્ય                         | 1 |                            |                        |                        |   |                                  |                              |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|--------------|------------|---------------------|---------|-----------------------------|---|----------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| 94  | 'तियेग्गति'-नामक गति-विशेष।                       | तीन बार वर्ग करनेके लिये। | तीन बार वर्ग किया हुआ। | तीन प्रकार। | तीन प्रकार । | यो ।       | म्]या ।             | बराबर । | 'तेजः', 'पद्म' और शुक्च' ये |   | 'तेजः'-नामक छेर्या-विशेष । | तेरह ।                 | समाप्त तथा इस प्रकार । |   | 'स्थावर'नामक जीवोंकी जाति विशेष, | 'सी वंद'-नामक मार्गणा-विशेष। |
| सं० | तियंख्र (-गति)                                    | त्रिवाभीतुम्              | त्रिवारीत              | त्रिविध     | त्रिधा       | (סו        | तुरीय               | तित्य   | तेजिक                       |   | तेज:                       | त्रयोद्यान्            | हात                    | র | स्थानर                           | অ                            |
| भा  | १०,१६,१९,२६,   निर्म (-य) (-गई)<br>३०,३७  [५१-१७] | ८१ ८५—-तिवाभिगंड          | ८३—तिबागिगय            | •१—तिविह    | ७१तिहा       |            | <b>६६,७६—नु</b> रिय | 8१देख   | ५०तेडतिग                    |   | १३,१५—तेऊ [६४ १२]          | .—तेर(-स)              | नि                     |   | -धावर                            | – थी                         |
| गा॰ | १०,१६,१९,२६,<br>१०,३६,१                           | 22 82                     | ű                      | 9           | 9            | €2,<0 <5 g | 39,85               | 30      | 92                          |   | 43,84                      | २६, १५-२, ७, २२तेर(-स) | ११,५०मि                |   | १५,२७,३२—थावर                    | 2                            |

|          |                                              | चाय                                | THE                              | વ્યવસાય                                  | 14 1                                                           | 704                                                     |
|----------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | योद्धाः                                      | 'जलकाय'-नामक स्पापरजीव-<br>विशेष । | दस                               | दान आदि पाँच छिधयाँ।<br>द्वीप और समुद्र। |                                                                | 'मत्यक्षान' और 'श्रुवाझान' नामक<br><b>क्षे कक्षान</b> । |
| स्॰      | स्तोक                                        | jo.                                | दंश                              | दानादिस्धि<br>द्वीपोद्दधि                | ্বি                                                            | अस्ति                                                   |
| ार भार   | ₹७,₹८-२,३५-<br>२,४०,४१,४२,<br>¶ ४३-३,४४-२,६२ | १९, ३६दग                           | क,१६,२०,३१, } —द्स<br>५४,५८,८१ } | ६५साणाइलाद्ध<br>७४,७५सीबुदही             | ₹-₹,८,१५-₹,१८)<br>१९-₹,२०,२१,<br>₹३-२,३५-२,३७,<br>₹८,४२,४४,४७, | १६,३२—दुअनाण                                            |

| 408                                  |                                                            | વાવા                                                     | 10000                                                                                  |                                               |                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| हि॰<br>दो कारणोंसे होनेबाला बन्ध-    | विश्व ।<br>'केवछहान' और 'केवछद्शेन'-<br>नामक छपयोग-थिशेष । | बाईस ।<br>दो ही।<br>'जौदारिक्तमिश्र' जौर 'वैक्रियमिश्र'- | नामक योग-विशेष।<br>दो तरहृष्टे।<br>'चस्त्रदेशन' और 'अचस्नुदेशन'-<br>नामक युर्शन-विशेष। | क्वगति।<br>देवेन्द्रसूरि (इस प्रन्थके कर्ता)। | 'देशविरति' नामक पाँचवाँ गुण    |
| <b>सं</b> ०<br>क्रिमत्ययक            | द्विकेवल                                                   | द्वार्विश्वति<br>द्वावेव<br>द्विमिश्र                    | द्विषिष<br>द्विष्य्भे( न)                                                              | वेष<br>देवन्द्रसूरि                           | <b>व</b> े<br>रहा              |
| गा० प्रताप्त प्राप्त<br>- ५२दुषञ्च अ | % ० — - दिने व                                             | ५४,५७हु(-ग)वीस<br>७२हुविय<br>५६हुमिस्स                   | ४५—दुविह<br>३२,४८ –दुवंस(-ण)                                                           | ३५वेब<br>८६वेबिदस्रीर                         | १२,१७,२२,२९, }<br>३३,४२,४६,४८, |

|                                                     |                                                                                |                                                                    | ,                                                                |                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| हि०<br>'चक्षुद्र्यान'-नामक उपयोगं-विश्वेष।<br>द्रा। | ५५१त नातक उपयान्यय ।<br>'चक्कदेर्शन' और 'अष्मक्कदेर्शन'-<br>नामक दर्शन-विशेष । | 'चह्यदेशीन' और 'अचक्कविशीन'<br>और अवधिदर्शन'नामक दर्शन-<br>विशेष । | 'धर्म'-नामक द्रव्यके प्रदेश ।<br>'धर्मे' नामक अजीव द्रव्य-विशेष। | नहीं।<br>नपुंसक।                                    | नसस्कार करके। |
| न्य में<br>क्रिक्                                   | र्भः।<br>दर्शन <u>ा</u> द्वक                                                   | द्शैनत्रिक                                                         | ध<br>धम्मेदेश<br>धर्मादि<br>ग                                    | म<br>नपुसक                                          | नरवा          |
| मा <b>॰</b><br>४२                                   | ६,५,२०,२४,४८-२,—इस.च्याहुरा<br>३२—इसणहुरा                                      | ं ३३,४८दस(-ण)तिग                                                   | ६१——धन्मदेस<br>६९——धन्म                                          | ४७,४९-२,५४,८४न<br>११,१६,२५नपु (पुं) (-स)<br>[५३-१६] | १नामेय        |

| २७६                                                          |                                                                                             | वाथा क                                           | मग्रन्थ ।                         |                       |                                                              |                                          |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| हि०<br>'चक्षुक्रीन' और 'अचक्षुक्रीन'<br>नामक सपयोग-विद्येष । | 'पुक्षवेद' और 'मनुष्यगति'-<br>नामक मार्गणा-विशेष तथा मनुष्य।<br>'मनुष्यगति'-नामक नपमार्गणा- | विश्व ।<br>'नरकगति' नामक डपमार्गणाः<br>विज्ञेष । | -<br>-<br>-<br>-<br>-             | हान और सम्यग्नान।     | 'मतिज्ञान', श्रुतज्ञान' और 'अवाध-<br>बान',नामक नीन बान किनेष | 'निगाद'-नामक जीव-विशेष।<br>पूरा हो जाना। |
| <b>सं</b><br>नयनेतर                                          | नर<br>नरगति                                                                                 | न्छ                                              | তি<br>ডি                          | मान                   | म्रानित्रक                                                   | निगोदजीव<br>निष्ठित                      |
| मा०<br>३१——नयणेयर                                            | ११,१५,१८,१९, }-नर [५३-१५]<br>२५,३१,३७,६८ }-नर [५१-१५]<br>१०,२५-नरगइ [५१-१५]                 | १४,१९,२६—नरय                                     | २०,२१,२९,३०,<br>३१,५२,५४-२,<br>६४ | ९,३०,३४- }नाण [४९-१६] | ३३,४८नाणितग                                                  | ८५—निगोयजीव<br>७४—निष्टिय                |

|            |            |                   |                             |                            |   | ===     |                 |                            |                                              | <del></del> | ====                           | wee         |                                       | • |
|------------|------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|---|
| 2          | अपने तृ।   | खपने पद्से युक्त। | 'नरकग्रीने'-नामक गरि-विशेष। | 'नीला'-नामक छेर्या-विशेष । |   | मिर ।   | पीछे के कमसे।   | 'प्याप्त'-नामक जीव-विशेष । | 'प्राप्त भीत 'सप्याप्त'-नामक                 | जीव विशेष । | 'प्रतिश्लाका'-नामक पत्य-विशेष। |             | पहिंछा ।                              |   |
| <b>#</b> • | निजाद्विक  | निजपत्रयुत        | निरयगति                     | नीवा                       | ד | पश्चात् | पत्रानुपूर्वी   | पयोप्त                     | प्रापेतर                                     |             | प्रतिश्वाका                    |             | प्रथम                                 |   |
| भार        | ३३—-नियदुग | ७१ —िनियपयञ्जा    | १०,३०,३६,३७—(मे(ना)रय(नाइ)  | [५१ १८]<br>१३—–નીસા [६४-१] |   | 18ch>9  | ४३पच्छाणुपुन्धि | .२,६,८, । पज्ज(ज)(-त)      | [e-33] \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ |             | ७३पिडसलागा                     | 3,6,84,20,7 | 62-3,66,06, qen                       |   |
| H.         |            |                   | 80,3                        |                            |   |         |                 | 3,3,5                      | ă.                                           |             |                                | m' ,        | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |   |

| (0) | *                        |                     |                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | ।।या १                 | 9413         | भ्रन्थ                        | 1                               |            |          |                               |                              |          |                             |
|-----|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|----------|-------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|
| 02  | पहिली तीन (कुष्ण, नीक और | कापोत) छेष्ट्याएँ । | पहिला (औपश्रमिक) भाव। | पाँच ।                                        | ਪੈਂਗੀਬ।                | पचपन ।       | पाँच इन्द्रियोबाला जीव।       | 'प्रत्यकतिगोद्'-नामक जीव विशेष। | पन्द्रहः । | पदास ।   | 'प्रमत्त'-नामक छठा गुणस्थान । | भमत्रै-नामक छठे गुणस्थान तक। | प्रमाण । | 'पन्मा'-नामक, लेश्या-विशेष। |
| सं• | प्रथमिनेहेर्या           |                     | प्रथमभाव              | 4                                             | पश्चित्रात्            | पश्चपभ्वाश्त | प चेिट्रय                     | प्रत्येकनिगोद्                  | पश्चद्ध    | पन्याधान | प्रमत                         | प्रमत्तान्त                  | प्रमाण   | वन्ता                       |
| भार | १६,२३पदमसिलेसा           |                     | हं ४——वदमभाव          | १७,१९,३०,३१,)<br>३५,३८,४५,५१,<br>५२,६१,६२,६५- | र, ६८, ७० /<br>५३पणतीस | ५४,५५पणपञ    | १०,१८,१९,२५,३१पर्णिदि [५२-१०] | ८२—पत्तेयनिगोयक                 | 42, ६८पनर  | 4843     | ४७,५६पमत                      | ६ १पमचंत                     | ८३पमाण   | [58-8a] 13+N4+E1 [E8-8a]    |

|           |                                          |                                        |                                | नाय                            | 48       | मग्रन                      | 496     | का             | ष ।                          |                            |                             |            |                            | 305               |
|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|----------------------------|---------|----------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| <b>B</b>  | 'उत्कृष्टसख्यात' नामक संख्या-<br>विशेष । | 'पारिणामिक' नामक भाव-विशेष।            | 'परिसानन्त' नामक संख्या-विशेष। | 'परितासख्य'-नामक संख्या-विशेष। |          | 'परिहारिबग्जद्ध' नामक सयम- | विशेष । | निविधागी अंश । | 'पह्य' नामक प्रमाण-विद्येष । | 'बायुकाय'-नामक जीव-विश्व । | पारिकारिक?-नामक भाव विशेष । | भी।        | 'पुदृल'-नामक द्रव्य-विशेष। | क्ति ।            |
| भ         | <b>परमसं</b> ख्येय                       | परिणाम                                 | पारसानन्त                      | परिसासंख्यात                   |          | परिहार                     |         | गरभाग          | पत्य                         | पवन                        | <b>पारि</b> णामिकभाव        | आपि        | पुहेल                      | पुन:              |
| गा॰ प्रा॰ | ७५परमसंखिज<br>[२१७-१६]                   | ६४,६६,६७-२,६८—परिणाम [१९७-३,<br>२०५-३] | ७१,८३- परिसणंत                 | ७१,७८परितासंख                  | [48-288] | १२ २१.२९,४१परिहार [५९-७]   |         | ८२पन्तिमाग     | 64,66 2                      | २७,३६पनण                   | ६९—-पारिणामियभाव            | 89,69,6414 | ८५पुग्गळ                   | ५७,७४,८३,८४,८५पुण |

| 4.  |        | •                                |             |                    |              |          | 4141                   | 41111 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                               |                  |                 |                                 |
|-----|--------|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------|----------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| 60  | संदा - | 'पुरुषवंद्'-नामक उपमार्गणा-विश्व | पहिला।      | पिंदिले कद्दा हुआ। | वांच ।       | पाँचवा । | पॉन धुन्दियोंबाला जीव। |       | 1 3 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | रथूल और 'अनियुत्तिमाद्र'-नामक | नोंना गुणस्थान । | वारह ।          | को (ब्रीन्द्रिय जीव) भीर दूसरा। |
| Ħ°  | ·E     | तुरुव                            | ূল <b>ু</b> | पूर्वोक            | Jac h        | पंच्यम   | पभोन्दिय               | ۴     | इक्टी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tr | शादर                          |                  | बादश            | द्वि, द्वितीय                   |
| भी० | #B89   | ३९पुरिस                          | જ્યુન્યુરિવ | ५८ तेब्बेस         | ८,२७,६१—-मंच | ७९पंचम   | ર—વાલિવિશ્વિ           |       | 10 to |    | ८,५९ }बायर [१०-३]             | 1,30, (          | 48,48 ( alk(-4) | २,१०,३२,७९(ब(-य)                |
| 业   |        |                                  |             |                    |              |          |                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | ₹,₹,6,6,84, }<br>40,49        | 4,84,20          | ă.              | 3,80                            |

|          |                                           | 41                                                     | 4 4177. | n - ч - |          |                               | anenensi Siri                                      |                   |                                       |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| <b>a</b> | 'अपत्यास्यानावरण ' नामक फ-<br>पाय-विशेष । | दुसरा।<br>कर्मवन्य।<br>ब्रांपता है।                    |         | भरो।    | मरा हुआ। | 'भठय'-नामफ जोवाफा बगः।बैश्प । | 'भन्य' और 'अमन्य'-नामक जीवों-।<br>के वर्गे-विशेष । | जीवों के परिणाम । | 'अस्टियाम्प'-नामक वचन-याग-<br>विशेष । |
| सं॰      | द्वितीयकषाय                               | हितीय<br>बन्ध<br>चन्नाति                               | ħ       | भर      | भरित     | भड्य                          | भन्येतर                                            | भाव               | मावा                                  |
| भा॰      | . ५६—विकसाय                               | ६५,७५,७६—नीय(- य)<br>१,७,८,५०,५२—नंध [५-१६]<br>५९—नंधद |         | B14-30  | ७४—मरिय  | ९,३५,७४भव(न्य)<br>प्रिर-२४]   | 83,88                                              | १,७०-माम [७.५]    | ५भाम                                  |

| ~~~   | ~~~                    | =              | ~~~ | ~~~                     | ~~~                          |                |                 | ~~~          | ~~~      | ~~~~~                                                                             |                                                   |                                        |
|-------|------------------------|----------------|-----|-------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| (B)   | प्रथनीकाय ।            | प्रकार ।       |     | 'मति' नामक ज्ञान-विशेष। | भरयद्यान'-नामक अज्ञान विशेष। | भागणास्य,न'।   | 'मार्गणास्थान'। | मध्यम ।      | मध्यम ।  | 'मनोयोग'-नामक योग-विशेष।                                                          | 'मन' और 'इन्द्रियों'को मर्यादाके<br>अन्दर न रखना। | 'मनःपर्येव'-नामक ह्यान-विशेष।          |
| सं॰   | দে                     | मेद            | Į   | मति (-ज्ञान)            | मत्यज्ञान                    | मार्गणास्थान   | मार्गणा         | मध्य         | मध्यम    | मनः(-योग)                                                                         | मनःकरणानियम                                       | मनोज्ञान                               |
| र्भा० | {80,84,38,36—¥ [42-48] | —भेच           |     | मह(नाण)                 | ४१—मइअन्नाण                  | १मग्गणठाण[४-३] | २३——मन्तवा      | 祖の社          | ७२मिल्सम | ०,१७,२४,२८- \<br>२,२९,३५,३९, {मण(-जोम) [५२-<br>४६,४७ <sup>\</sup> २४,५६-१४,१३४-६] | ५१—मणकरणानियम<br>[१७७-८]                          | मणनाण                                  |
| गी०   | १०,१५,३६,३८            | १४, ६४, ६८-भेष |     | ११,१४,,२१, मझ( नाण)     | 30                           | Š.             | mr<br>nr        | はかんの,くら,くらいは | 8        | ₹0,१७,२४,२८-<br>₹,२९,३५,३९,<br>₹,४९,३                                             | જે<br><b>ક</b>                                    | ११,६,१७,२१, } — मणनाण<br>२८,३०,४८,३४ } |

|                                                                                               | चाय कमप्रन्य                                            | का काथ                                      | l                                                           |                                                            | <b></b>                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| हि॰<br>'मन:प्यवज्ञान'वाला जीव ।<br>'मानकषाय' और मानी हुई वात।<br>'महाज्ञाका'-नामक पल्य-विशेष। | मायाकपायवाळे जीव ।<br>मानकपायवाळे जीव ।<br>'मायाकपाय' । | 'मिथ्यात्व' नामक पोइला गुणस्थान             | 'मिध्यात्व' और 'अविरति'में<br>उत्पन्न होनेबाला बन्ध-विशेष । | 'मिध्यात्व' और 'सास्वादन'-नामक<br>पहिला ओर दूसरा गुणस्थान। | 'मिश्यात्व' 'सास्वादन' और 'मिश्र-<br>हष्टि'-नामक तीन गुणस्थान। |
| सं॰<br>मनोज्ञानिन्<br>मद, मत<br>महाश्रङाका                                                    | माथिन्<br>मानिन<br>माया                                 | मिथ्यात्व                                   | मिष्यात्वाविरति-<br>प्रत्ययक                                | मिथ्यात्वद्विक                                             | मिथ्यात्वित्रक                                                 |
| गा॰ प्र॰—मणनाणिन<br>११,४९—मण [५५-३]<br>७३—महासलागा                                            | 20—माइ<br>20—मारि<br>११—माय                             | र,१९,१९९,१९<br>४४,४५,५०,५१,१<br>५५-२,६३,६६) | ५३-मिच्छआविर इपबद्दअ                                        | ३२,४४—ामच्छदुग                                             | २२मिच्छतिम                                                     |

| हि॰<br>'मिश्यात्व'-सं होनेवाला बन्ध- | विशेष ।<br>'औदारिकमिश्र' और 'वैक्रियमिश्र'<br>नामक योग-विशेष । | तीसरा गुणस्थान, योग-विशेष,<br>अह्यान, सम्यक्त्व-विशेष और<br>माद-विशेष।                                      | छोड़कर ।<br>'मोहनीय'नामक कर्मे विशेप | क्षेत्र ।                        | र्सिय ।    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------|
| <b>र्सं०</b><br>मिध्यात्त्रप्रत्ययक  | मिश्रद्धिक                                                     | मिश(-क)                                                                                                     | सुकत्वा<br>मोह                       | ्र<br>च                          | र<br>संदेख |
| मीर प्राप्त<br>५३ मिच्छपचड्य         | ५५,५७मिस्स(मीस)दुग                                             | १३,१७,२४-२,) मोस(ग) [६७-८,<br>२९,३३ ४४,४६, ९०,०,०,९१-२२,<br>४८-२,५५,५९, ९०,०,१,१९७ १,<br>६१,६३,६४,६७, १००,० | ६९,<br>५६—मुत्<br>६०,६९—मोह          | 9,80,83,82, }<br>\$8,64,66,60, } | ५७रिस      |

| मिर्ह ।<br>एक ।                                       |    | र्वाच लिंघयाँ। | जवन्य ।                | 'जघन्य सक्त्यात'-नामक संख्या-<br>विशेष । | किसा।    | छह न्य्याएँ।                       | लोक-आफाशके प्रतेश । | 'लोमकषाय'।      | लोभफपायवाळे जीव । |
|-------------------------------------------------------|----|----------------|------------------------|------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| स्मि स्थ                                              | 15 | सनिस           | त्रा<br>श              | <b>छ</b> ष्टुमंन्येय                     | लिसित    | लेश्या                             | लोकाकाशप्रदेश       | लोम             | छोभिन्            |
| 和。 知。 知。 知。 知。 如。 |    | ६५लवी          | 46-2,60,63-<br>2,68 as | ७२ल्रहुसंक्षित्र<br>[२०९-२४]             | ८६—सिहिम | १,९,३१,३६, } _ लेसा [५.१३, ४३,६६ } | . ८१न्नोगागासपयस    | ११,२०लोम [५६-२] | ४०लोभिन्          |

| (A)     | अथवा और जैसे।     | वचन ।           | नगं करा।  | नमें किया हुआ। | छोड़ कर ।    | बनस्पतिकाय ।           | बनस्पतिकाय । | रावद ।                   | कक्षा जाता है। | ही और भा।        | 'वैत्किय'-नामक श्रीर तथा योग-<br>विज्ञप | 'वेक्तिय' और 'वेक्तियमिभ'-नामक<br>योग-विशेष । |
|---------|-------------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|------------------------|--------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| स्      | या, स्व           | व               | वर्गयस्व  | वारीत          | <b>ब</b> ं   | वां                    | वनस्पति      | वचन                      | <b>डयवहरति</b> | आप               | नैक्तिय( क)                             | वंकियद्विक                                    |
| मीर मेर | १७,६७,७४,५५-च(चा) | २४,२७,२८.२, }वह | मिमा - 82 | ८०न्निगय       | ३४,५३,५६—वदा | १०,१९,३६,३८—नण [५२-१७] | 24           | १०,१७,३५,३९,४०वयण [५३-२, | [0}-8}}        | 88.80,88,00,C8fa | २९,४६,४९ामेडडच(•ग)                      | ५,२७-२,२५,४६ावेडड्य(च)दुग                     |

|     | <del></del>                    |                            |                                     | 114               | did M.                 | पका                | 4114 1                                                     |             |        |            |                             |                  |
|-----|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|-----------------------------|------------------|
| (F) | 'वंक्रियमिश्र'-नामक योग-विशेष। | 'वैक्तिय'-नामक याग विशेष । | दो, तीन और चार इन्द्रियबाले<br>जीव। | सिंबाय ।          | सिनाय ।                | मिथ्या अवधिक्षान । | 'देशाबरति' और 'सर्वविरति'-<br>नामक पांचवे और छठे गुणस्थान। | रहित।       | भासि।  | मह्मा ।    | 'वेद'-नामक मार्गणा-विशेष ।  | निविका तक।       |
| सं० | वेक्तियमिश्र                   | वेकिय                      | विकल                                | विना              | विना                   | विभङ्ग             | विरतिष्टिक                                                 | विद्यान     | विंशति | मक्य       | वो<br>वि                    | <b>बेदिकान्त</b> |
| मा० | ह)०४'%                         | २४विज्ञान्तिय              | ३,१५,१९,२७,३६ानेगल                  | इ,१८,५५,५८,६१विणा | २८,३०,३३,४७, } ─ांतिषु | १४,४०विभं(डमं)ग    | ३५विरष्टुरा                                                | ्र — विद्या | ६८वीस  | १,१८बुच्छं | ९,११,२०,३१, }वेख(य) [४५ १०] | ७३नेइयंत         |

| - 5.0   |                                                              |    | <del></del>   |             |                  |                   |                 | •                           |                        |                                                               |                          |
|---------|--------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 0       | स्यापश्मसम्यग्हिष्ट जीव ।<br>स्रीवेद, पुरुषवेद और नपुसक्वेद। |    | सात           | मतावन ।     | सातवाँ असंख्यात। | सत्य और असत्य।    |                 | <b>बपना-अपना गुणस्थान</b> । | साता                   | मनबाङा प्राणी ।                                               | पर्याप्त और जपयाप्तमंती। |
| Ħ,      | नंदफ<br>नंद्रि                                               | tr | सप्त          | सप्तक्वाशत् | सप्तमासंख्यं     | सत्यंतर           |                 | म्यस्थान                    | सप्तन                  | मंत्रित्                                                      | संक्षित                  |
| गा॰ पा॰ | १३,२२,३४,४४—चेयम [६६-१०]<br>. ५८—चेयित                       |    | २१,४५,५८,६१सग | ५२समबन्न    | ७९—सगासय         | - २४सभैयर [९०-१४, | {86, 98-89, 89} | २२,३६—सनाण                  | 4.2, ६०-२, ५४, } ——मन् | 2, 2-2, 8, 4, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, | ७,१४,४५सभित्रा           |

|         |                         |                           |         |                |                            |                       | 4144                |                                            | 4 401                   | ADIA                        | 4 ;          |                            |                              |                |                          | <b>₹⊏</b> &  |
|---------|-------------------------|---------------------------|---------|----------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| \$ pc   | मननाला और वे गन प्राणी। | 'सात्रिपातिक'-नामक एक भाय | थिया ।  | मरायर ।        | 'सामायिक'-नामक संयम-विशंप। | कालका निर्धिमागी अञा। | समयोकी मिक्षद्वार । | 'सम्यग्द्यान'।                             | 'औपश्मिम', 'भ्रामिक' और | 'भायोपश्मिक'-नामक तीन मस्य- | क्त्न विशेष। | 'सायिक' और 'क्षायापद्मिक'। | 'सयोगी'-नामक तरहवाँ गणस्थान। | सरका ।         | शिक्षा नाम क पर्न विश्वा | दालाकागर्य । |
| सं०     | संग्रीतर                | साञिषातिक                 |         | सम             | सामायिक                    | सगय                   | समयपरिमाण           | सम्यग्                                     | सम्यक्त्नीज्ञक          |                             |              | सम्यक्त्वाद्वक             | सयोगिन्                      | सर्पेप         | शलाका                    | शलामापह्य    |
| गी० गी० | १३,४'५सन्नियर [६७ १६]   | ६४,६८सन्नियाद्य           | [5.582] | ४०,६२,६५,८२—सम | २१,२८,४२—समइ(ई)य           | ८२—समय                | •८—-समयपरिमाण       | ዓ, <sub>5</sub> ५५,१५,६५.२,७०-सम्म [४९-२५] | १४सम्मतिम               |                             |              | २५सम्मद्रम                 | ४७,५८—सयो(जो)मि              | ७४,७५,६७सिस्सब | ७३,७५,७६सलाग [२१२ १२]    | ७.५सलागपह    |

| 72           | •               | चौथा कर्मेः                                                                                                     | रन्य ।                             |                              |                              |                  |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| िहे          | स <u>य</u> ।    | शिखाज्ञवर तक भरा हुआ।<br>आकारवाले विशेष उपयोग।<br>'सामाथिक' नामक संयम-विश्षप।<br>सातवेदनीय कमे।                 | 'सासादन'की अवस्था ।<br>मुक्त जीव । | शाख ।                        | 'शुक्रा'-नामक लेक्या-विशेष । | मुत्रों कहा हुआ। |
| सं०          | सव              | सिशिखभृत<br>साकार<br>सामायिक<br>सात<br>सात                                                                      | सासादनभाव<br>सिद्ध                 | क्ष्य<br>इस                  | যুক্তা                       | स्त्रोक          |
| Alfo Cas     | 84,40,6%, \सब्ब | ७३सिस्सिरिय<br>११सागार [५७-८]<br>१२सामाइय[५७-२०]<br>५१साय<br>१३,१८,२६,४३, } सासा(स)ण<br>४५,४९,५५ ६३ } —सासा(स)ण | ४९सासणभाव<br>६८,८५सिद्ध            | २५,४४,२१, } —सुज्र(य) [५६-६] | १३,१४,२२,४१, }सुका [६४-२२]   | ८०सुनुत          |
| THO 26. 9. E | 24,2%           | १३,१८,२६,४                                                                                                      | w (                                | 24,89,89<br>24,80,89         | 83,88,22,18<br>16,40         |                  |

|      | _                                        |                                |                                                           | •                                       |                                                    |                     |                     |                  |           |                   |                            |
|------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------|-------------------|----------------------------|
| (ha) | 'शुताज्ञान'-नामक मिश्याज्ञान-<br>विशेष । | देवगति ।                       | 'सूक्ष्म' नामक वनस्पतिकायके<br>जाव-विशेष ।                | 'सूक्ष्माथीवेचार' अपर-नामक यह<br>घन्य । | बाकी ।                                             | मोलह ।              | सर्यातगुना ।        | संख्यातगुना ।    | संख्या ।  | 'सयम' ।           | संडबत्नम कोष, मान और माया। |
| सं॰  | श्रुताज्ञान                              | सुरगति                         | सुष्टम                                                    | सूस्मार्थविचार                          | শ্ব                                                | षोडश                | संख्य               | सत्यगुण          | संख्येय   | संयम              | संज्वलनिक                  |
| TIIO | ४१सुयक्षन्नाण                            | १०, १४,१८,२६,३०- सुरमह [५१-१३] | २,५,१२,१८,२२,<br>२९,३७,४१,५८, }सुद्वम[९-१८,<br>५९,६१,६२ } | ८६—सिहुमस्थवियार                        | रू,७,२७,४५,५३, <del>१ चेस</del><br>६५,६९,७० } –मेस | ५२,५३,५४,५८—मोल(-स) | ४१,४२,४३-२,४४—न्संस | ३९,४१,६२,६३सखगुण | ०,४०सिखेश | ९,३४—संजम [४९-१८] | ५८—मंजवणि                  |

| o ke | 'सत्ता'।<br>'सन्दर' और 'बबन'। | संसारिक'नामक मिध्यात्व-<br>विशेष । | स्वात है।<br>सबन ।<br>हावा है।             |
|------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| सं०  | सता                           | संगाय्य<br>माज्ञायिक               | <b>स्</b><br>भनति<br>हें <u>तु</u><br>भवति |
| मी०  | ७,८,६०सत [६८]                 | ५१—ससङ्य [१७६ ९]                   | ८६हचेर<br>५०,५४हेउ<br>८०,८४हो३             |
| धी   |                               |                                    | <i>3</i> V                                 |

A HIII #